

### दैवज्ञनारायणविरचितो

## मुहूर्तमार्त एड:

मिथिलादेशान्तर्गत-चौगमानिवासि काशीस्थ-संन्यासि-संस्कृत-पाठशालाध्यापक ज्यौतिपाचार्य-तीर्थ-

पगिडतश्रीसीतागमभाकृत-

'मभा'समारूयच्याख्यासहितः।



तेनैव संशोधितश्च।

~?~?>

स चाय

### काशीस्थ-'मास्टर खेलाड़ीलाल एएड सन्स्'-

संस्कृतपुस्तकालयाध्यत्तमहोदयेन स्थानीये 'सीताराममुद्रणाळये' मुद्रापयित्वा प्रकाशित: ।

सर्वाधिकार प्रकाशकेन सुरक्षितः।

संवत् १९८६

मूल्य सपादरूपक ।

### प्रकाशक का वक्तव्य

प्राचीनकाल में संस्कृत के प्रकारण पिएडत प्राचार्यगण अपना वहुमृत्य समय शास्त्रों के प्रध्ययन एवं प्रालोचना करने में व्यतीत करते
थे। जिसके द्वारा उन्होंने ऐसे २ श्रद्धितीय शास्त्रों की रचना कर दी है
कि उन प्रन्थों के मनन करने पर एतदेशीय एवं पाश्चात्यदेशीय सभी
सहत्य विद्वानों के सहुचित हत्कमल प्रस्कृटित हो जाते हैं और नतमस्तक होकर उनकी विद्वत्ता पर मुग्ध हो जाते हैं। हमारा ज्योतिपशास्त्र
भी वेट का एक प्रधानश्चरा है और ऐसे गहन विषय पर भी प्राचीन समय
से लेकर आधुनिक काल तक श्रसख्य प्रन्थ-रत्न लिखे गए। यद्यपि विदेशियों के आक्रमण होने तथा बहुत समय व्यतीत होजाने से श्चनेक
प्रन्थ-रत्न श्चिनिदेव के अपण हो चुके और शेष काल की श्चन्धकार
गुफा में लुप्त हो गए हैं तथापि जो कुछ प्राप्त है उन्हीं के द्वारा हम
दिज्ञनों का मस्तक ऐसी विकट परिस्थित में भी उन्नत है।

यह 'मुहूर्तमार्तग्रह' नामक पुस्तक भी उन्हीं श्रमूल्य प्रन्थों में एक हैं। हम भारतीय के दुर्भाग्य से प्राचीनकाल के विद्वानों के विषय में कोई उनकी विस्तृत जीवनी नहीं प्राप्त हुई है। हम यत्र-तत्र के एकाध रहों क को प्राप्त कर लेने पर ही सन्तोप कर लेते हैं। इस पुस्तक के रच-िता दैवज्ञ नारायण है। इन्होंने श्रपने प्रन्थ पर 'मार्तग्रह्व हुभा' नामक एक टीका भी की है। प्रन्थ के अन्त में अपना कुछ विशेष परिचय भी इन्होंने दिया है। यथा—

श्रीमत्कौशिकपाचनो हरिपदद्वन्दार्पितात्मा हरि-स्तज्जोऽनन्त इलासुरार्चितगुणो नारायणस्तत्सुत । ख्यात देवगिरे शिवालयमुदक् तस्मादुक् टापर-ग्रामस्तद्वस्रतिर्मु हर्तभवन मार्तग्डमञाऽकरोत्॥

# सुहूर्त मार्तण्डङ्क



### श्रनुकमणिका.

### 

| विषय                       | q o | <b>चिषयः</b>                   | यह. |
|----------------------------|-----|--------------------------------|-----|
| त्याज्यप्रकरणम् १          | -   | सोमन्तोध्यं पत्युर्बुंडननिपेधः | 3 9 |
| मगलाचरणम्                  | 1   | क्षीरदिनविचार                  | 20  |
| शुभकर्मणि ग्याज्यम्        | ٦   | अक्षरारभ                       | २०  |
| डपप्रदातर्वति दोषांतरम्    | 8   | व्रतबधसस्कारविचार.             | २ १ |
| नस्त्रप्रकरणम् २           |     | गुरपल .                        | २२  |
| नक्षत्रदेवता               | ч   | व्रतप्रधे वामवेधः              | २३  |
| नक्षत्राणा स्थिरादिसञ्चा   | ξ   | <b>मासितध्यादिविचार</b>        | २३  |
| सूर्यादीना स्थिरचरादिसजा   | v   | व्यतक्ये नक्षत्राणि            | 58  |
| दिनसञ्चिमुहूर्ता           | ·   | वेदेशलप्तरलम् लग्नभङ्गा        | २४  |
| टीकाया विशेष               | 6   | विद्यार भमुहर्तः               | २५  |
| सस्कार प्रकरणम् ३          |     | केशांतो मौजीविमोक्ष            | २५  |
| प्रथमर्तुफलम्              | ९   | द्धरिकायधः                     | 24  |
| साधारणलग्रवसम्             | 30  | , विवाह प्रकरणम् ४             |     |
| गर्भाधानमुहूर्त            | 9.9 | घटितगुणविचार-                  | २६  |
| षु सवन-सीमन्तमुहूर्त       | 30  | वर्णमाह .                      | ₹ξ  |
| जातकर्ममुहूर्त             | 13  | वश्य तारा योनिः                | 30  |
| पालकारोहणं भूग्युपवेशन,    |     | योनिवैरम्                      | २८  |
| दुम्धपान निष्कमण च         | १३  | राशिस्वामिन                    | २९  |
| क्रांवेध                   | 94  | <b>ब्रह्मै</b> त्री            | २९  |
| भनप्राशन                   | १६  | गणगैत्री राशिकृटम्             | ३०  |
| गुरुशुक्रास्तादिविचारः     | 90  | ब्राह्मपर्काष्टक द्विद्दिश च   | 33  |
| चौलमुहूर्त                 | 16  | नाडीविचार                      | ३१  |
| अवार्तवे निपेध             | 56  | दुष्टक्टादौ दानादि             | ३३  |
| वर्णविशेषेण वार नक्षत्राणि |     | गुणविचार'                      | ₹ ? |
| लप्तवल च                   | 96  | वर्णगुणविचार                   | ३३  |
| क्षीरनिर्णय                | 98  | वश्यगुणविचार .                 | ३३  |
|                            |     |                                |     |

| विपय                       | <b>ब्रह</b> . | चिषयः                           | પૃષ્ઠં      |
|----------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|
| नारागुणविचार               | 33            | तामां स्पष्टीकरणमपवादश्र        | 84          |
| योनिनु एविचार              | 33            | विवाहलमे इष्टानिष्टप्रहाः       | 84          |
| <b>अह</b> गुगविचार         | \$ 8          | दोषाणामपवाद                     | 81          |
| गणगुणविचार                 | 38            | ऋग्पष्टापपादः                   | 84          |
| कृटगुणिवार                 | <b>3</b> %    | सप्रहचंद्रदोपापवादः             | 8 2         |
| मार्शियाचित                | 34            | द्वादशपष्टचडापवादः              | 82          |
| <b>उ</b> गहरणम्            | 3 5           | सामान्यदोपापवादः                | 8.3         |
| स्वीली विवासकाल            | ₹ ७           | अपवाडभ गः                       | 83          |
| ष सां जिलाइकारः            | 3.5           | भावजुद्धिः                      | 84          |
| निकाहाक्षाणी सरोपानि       | <b>4</b> 9    | भावस्थिविचारः                   | 84          |
| कर्मविद्योपेण वैधनिर्णयः   | ३८            | <b>अत्रभा</b> त्रमाधनं          | 88          |
| मेप <b>स्ट</b>             | ३९            | सधिमाधन                         | 86          |
| मण्या । व्याह              | 30            | कर्मरीदोषलक्षण सापवादं          | 4.0         |
| भाग वाणा                   | 80            | पचक्दोप सापवाद                  | Чø          |
| हं भागो विद्यान            | 80            | लग्ननांशगृद्धिः .               | 45          |
| संबंधे मा अपविश्व          | y o           | अशश्चि                          | 47          |
| सरीयाय                     | 83            | शुभागमन गांशनिचारः              | 143         |
| वदणवध्याग्तक               | 43            | <b>हरुवाम्तान्</b> दि           | 48          |
| बन्या प्रार्थ सान          | ¥ 3           | होराणिचार                       | 24          |
| Sec. Land.                 | 33            | जामित्रदाप' सापत्रादः           | 1818        |
| W.L. C. L. K. A. M.        | 81            | <b>द</b> िर प्रशाम              | 48          |
| \$1 12 f + 12m4 mg         | ų s           | गृहानियद्यगैसाधनं               | 4,9         |
| 433147                     | 4.5           | मूर्गभ्यचीकरणं .                | 46          |
| surge stay                 | As            | इन्टबालमाधने विशेष              | yo          |
| #703 <sup>3</sup> 4        | 43            | ध [पम्त्रमापनकामः               | ą o         |
| and a service              | 10            | र्गाः पुरस्तानसः .              | 4.5         |
| £ 15.77                    | 3 2           | स्वतः र तकाण्यमाम्              | 43          |
| रस्टम                      | 3 *           | मयमध्यनादिष्ट्रं .              | 4.3         |
| to<br>an described the div | 8 5           | य गुप्रोहर                      | 82<br>5. 88 |
| and the said               | 71            | भववरशः त्र भ्रमप्ये निविद्यसाया | 14 43       |

| विषय                    | y          | विषय प्र                 | e:   |
|-------------------------|------------|--------------------------|------|
| पूनभू विवाह             | ह् ३       | स्थलस्य ज्ञाश्वाभन्नानम् | 60   |
| वतापष्टनक्षत्रशाद्धिः   | ६३         | दिक् <b>साधनम्</b>       | 60   |
| रुद्रपष्टशुद्धि         | ह ३        | उत्तनक्षत्रेषु विशेष:    | ८२   |
| नानाविधन्नाम्त्रार्था   | ६४         | चतुर्धा द्वारनिर्णय      | ८२   |
| प्रथमान्दे चार्यानि     | ६५         | भायविचार                 | ८३   |
| स्त्रीरहिताना विधि      | ६ ६        | गृहमुपविचार              | 45   |
| विपकन्यालक्षण           | ६७         | राशिपरखेन मृहमुखम्       | 82   |
| योगांतरम्               | Ęo         | कोणादिवेध अपवादश्च       | 64   |
| मूलादक्षींत्पग्नफलम्    | ६ ७        | नक्षत्रे झाते राशिनिर्णय | 64   |
| मंदनमुण्डनविचार         | ६७         | गृहतत्स्वामिनोटघंटितम्   | ८५   |
| सकटे अपवाद              | ६७         | गृहनामाक्षरसख्या         | 4    |
| यमलयोर्विशेषः           | <b>६</b> ७ | भगजानम्                  | 4    |
| प्रतिकृङनिर्णय          | ६७         | गुणविचारणा .             | 60   |
| अन्यसिद्धान्ता          | ६९         | स्त्रमोटनलक्षणम्         | 60   |
| भन्यनिर्णय:             | 90         | स्थलसाधनम्               | ୯୬   |
| वृद्धसूतकयो संकटे विचार | 99         | सृत्रन्यास               | 66   |
| 'मिं हस्थगु रुविचार     | ७२         | शंकुन्यासः               | 69   |
| सिंहस्थगु वैपवाद        | ७२         | द्वारनिर्णय              | ९०   |
| नामराशिजन्मरादयोनिर्णयः | ७२         | गृहे स्नानादिगृहविचार: . | 93   |
| नाम्नो नक्षत्रज्ञानं    | ७३         | भावास्यकता भनावस्यकताच   | 93   |
| श्चम्याधानप्रकरणम्      | K          | गृहप्रवेशसुहूर्तः        | ९३   |
| अम्याधाननक्षत्राणि .    | ७४         | प्रवेशे रप्नशुद्धिः      | ९२   |
| गृहप्रकरणम् ६           |            | यात्राप्रकरणम् ७         |      |
| -गृहे ग्रामविचार        | ७५         | यात्राकाल .              | ९३   |
| गृहे दिष्ट् नियम        | હજ         | शूजानाह                  | दश्व |
| दिशां वर्गादि           | ७६         | परिघदण्ड                 | ९५   |
| काकियािका               | ७६         | यात्रायां निद्यम्        | ९६   |
| भूमिरसपरीक्षा           | ७६         | तदपवाद अन्यलक्षयाम्      | ९६   |
| भूष्ठवत्वम्             | 96         | वारग्र्लदोहद् दिग्दोहद   | दुष  |
| श्चाल्यविचार            | 96         | लप्रशुद्धि सहेतुका       | ९४   |
|                         |            |                          |      |

| विस्य.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ãñ  | विषय                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|
| दिक्यनय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 06  | • •यवहारद्रव्यम् .              |
| नानप्रसणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,1 | नष्टवस्तुपरनः .                 |
| यानुनशिकस्योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ९९  | वृक्षारोपणम्                    |
| चुर्यादिजन्मनक्ष गाडि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ९९  | वापी हूपादिमुहूर्नः             |
| यारात्मन्न इटानिष्टमहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200 | दिन्यनियेव .                    |
| प्रतिवृधप्रतिम् कापवाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 303 | गुरुग्रयोमें हितापवार .         |
| विभीभेशमार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 303 | र्तार्थयात्रानिपेधः             |
| पापाहर्गियमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300 | <b>प्रेनकर्मनियेषश्च</b>        |
| दाइना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 903 | श्चनध्यायप्रकरण्म् ।            |
| स्पन्न ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 308 | अनध्याया .                      |
| भगा द्वागणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300 | तेपां निर्णय                    |
| ध्यक्तमान वसिकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 909 | ं नैभित्तिशनध्याया .            |
| मिश्रयकरणम् =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | प्रदोषलक्षणम्                   |
| र राहिन्दि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 303 | पन्त्रीसरदक्तम्                 |
| उपराधनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 301 | गाचरधकरणम् १०                   |
| छ र अप्रणालनानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 301 | गोवस्त्रदिगीय                   |
| <b>र्व</b> दर्भाष्ट्रवी स्वयस्ययञ्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 800 | नारावरम्                        |
| + 41 341 su. +4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300 | सर्वेषा प्रहालां वेषप्रकार      |
| र १४मी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300 | संक्रांतियकस्णम् ११             |
| र्रे एरण स्वत्रांच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 790 | गशिपम्येन पुण्यकारः             |
| 7 124477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 130 | अधिकासप्तयसाम् रक्षणम्          |
| Jurtty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 222 | मन न चंत्राक्तंत्रं च           |
| A . Will a amil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111 | । दायवाय प्रमानी मावज्ञान       |
| 4" And                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 333 | व्र भागे सार                    |
| W 7 4 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 753 | करवी भूगमंत्रा 🖪                |
| Day Caragas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 175 | p=पार्शी                        |
| The masse of amy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 333 | p= a:हमर्ने यु पत्रार्व ना      |
| in the state of th | 111 | र्राच्याचार्यामय                |
| · 70 5 4224 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111 | र्त्तन मुल्लेमार्त्रम इतिपयानुः |

# अथ मुहूर्तमार्त्तगडः।

- AND MARCH

### सोदाहरण-संस्कृत-भाषा-ज्याख्यासहितः ।

त्याज्यप्रकरणम् ॥ १॥

**\_1>+%\*5+<1--**

टीकाकारकृतमङ्गलाचरणम्--

प्रगम्य मार्चग्डपदाम्बुज मया पदार्थमालोकियतुं समो यया। सनो भवेत् सा कियते स्फुटाशया प्रभाह्नया देवगिरा सभापया॥

अथ ग्रन्थकारो निज्शेपविद्योपशान्तयेऽभीष्टदेवतानमस्काररूपं मङ्गल ग्रन्थकरणप्रतिज्ञाञ्चाह—

सिन्द्रोल्लसितमिभेन्द्रवक्त्रमम्यां श्रीविष्णुं वियतिचरान् गुरून्प्रणम्य वहर्थ विद्युयमुदे लघुं मुहूर्तमार्तण्डं सुगममहं तनोमि सिद्धचै ॥१॥

संस्कृतटीका—सिन्दृरोहिसतं सिन्दृरेणोहिसतं शोभितं इभेन्द्रवक्त्रं (इभानािमन्द्र इभेन्द्रस्तस्य वक्त्रमिव वक्त्रं यस्यासौ इभेन्द्रवक्त्रस्त) गजेन्द्र-वदनं गणेशम्, श्रम्यां सरस्वतीम्, श्रीविष्णुं छक्ष्मीश्वरम्, वियति चरान् मूर्यादिग्रहान्, गुरून् शास्त्रोपदेष्टून्, प्रणम्य नमस्कृत्य, अहं 'नारायण्-देवज्ञ, सिद्ष्ये सकलकार्यसाधनाय, विद्युधमुदे पण्डितप्रमोदाय, लघुं स्वल्प, वह्वर्थं अर्थवहुलम्, सुगमं स्फुटार्थं मुहूर्तमार्तण्डं, तनोिम विस्तार-यािस ॥ १॥

भा॰ टा॰ — सिन्द्रसे सुशोभित गणेश, सरस्वती, श्रीविष्णु, सूर्यादिनवग्रह तथा गुरुजनो को प्रणाम बरके में ( नारायण देवज्ञ ) बहुत अर्थ से युक्त अल्प शब्द तथापि सुगम सुहूर्तमार्तण्ड नामक प्रन्थको बनाता हूँ ॥१॥

### श्रय शुभक्तर्भारा त्याज्यमाह—

यामार्थ कुलिकं दिनद्भिम्बमं पूर्वं दलं पारियं विष्टिं वेष्ट्रितपानसंक्रमगर्णं गंडांतमेकार्गलम् । कृष्णानद्भचतुर्दिनं रविश्शिकान्त्योः समत्वं खलां होगं गत्रिदिनार्थके चयदिनं पित्रोजनन्यात्वम् ॥२॥

सम्हतद्यंका यामार्थम्, कुलिकम्, दिन्द्विं तिथिवृद्धिम्, अवन् तिथिवायमः, परिषं प्रवेदल परिषयोगम्य प्रवीर्थम्, विष्टिं भद्राम्, बैर्जूनिः पानसंरमगणं (बैब्रुनिर्योगः, पानो व्यतीपातः, सक्रमगणः सुर्यादः प्रात्मां गिनिक्तमममय एतम् सद्यम्), गण्डान्तम्, एकार्गलं वद्य-भागमः, क्राणानद्वाचतुर्विन क्रुरण्यव्यययेद्ययादि दिनचतुष्ट्यम्, रिद्रानिः राज्याः सम्बद्धं राज्यमाणकानिनसाम्यं द्यापम्, रालां पापमहसंबीर्याः राज्याः, ग्रादिना रेके ग्रायर्थ-दिनार्यसम्यये, पित्रोः सानापित्रो चयदिन ए इतिस्मानः, जनन्यानेयः मानुमीस्यमेदृष्विवदिनचतुष्ट्यम् भण्यत्मानं भागस्य स्वाद्याः दिन नृत्यायस्रोक्षेत्रसम्ययः सर्वत्र ॥२॥ युक् युत, इत गत, गण्य भोग्य अग्रिममिति जीगि नचत्राणि ) विद्धं भम् विद्धनचत्रम , उत्तार याधिकमामकौ चयमामाधिमामो,वि-व्या-जू-वग-एटातियु विश्वकम-व्याघात-ज्ञ -व अ-गएटातिगएडेपु युतियु योगेपु कमेण् व्यद्मार्थो द्वरम्भ-व्याघात-ज्ञ -व अ-गएटातिगएडेपु युतियु योगेपु कमेण् व्यद्मार्थो द्वरम्भ प्रविच्छिका (विश्वकम्भे तिम्ब व्याघातेऽद्धाः ५, ज्ञ्लेऽर्था ५, वज्ञेऽद्धा ६, गएटे रसा ६, अतिगएडे ऋतवः ६ इति त्रादिमा नाटिका ), भाना नचत्राणा विषाल्या घटोश्च 'शुभे सन्त्यजेत्' ॥ ३॥ भा० टी०—जन्ममास जन्मतिथि, जन्मनक्षत्र आदि, प्रइण-नक्षत्र

ब्रह्म्यनचत्रमः , चग्डायुधः वञ्यमाणमः , दुःचणं दुर्मुहर्तमः , पूर्वभवस्य प्रथमगर्भोत्पत्रस्यः च्येष्टं च्येष्टमानम् , पापयुगितेप्यर्क्ताणि (पापेन

चण्टायुध, दुष्ट मुहर्त, प्रथम गर्भीत्पन्न सन्तान के लिये ज्येष्टमास, पाप ब्रहरे युन और उससे पीटे तथा भागे के एक एक नक्षत्र, विद्ध नक्षत्र, क्षयमास, मलमास, तथा विष्क्रम-स्याधात-द्याल-यज्ञ-गण्ड अतिगण्ड इन योगो कं क्रमसे ३, ९, ५, ९, ६, ६ आदि घटी और अध्वित्ययादि नक्षत्रों भी विष्वर्ट ये ग्रम कार्य में त्याग करना चाहिये ॥ ३ ।।

विशोप—चण्टायुघ भार विषयटी आदि आगे कहेंगे। क्षयमास और अधिमास का रूक्षण—

"ब्रसकान्तिमासोऽधिमास स्फुट स्याद् द्विसकान्तिमास स्यार्य कदाचित्। स्य कार्तिकादित्रये नान्यन स्यात् तदा पर्यमध्येऽधिमासङ्गयञ्च॥"

थ्रर्थ — जिस चान्द्र मास ( दो अमावास्या के भीतर ) में सकान्ति न हो वह अधिमास, तथा जिस चान्द्रमास के भीतर दो सकान्ति हो वह क्षयमास क्हलाता है। क्षयमास ( वर्तमान मन्दोच के हिसाब से ) कार्तिकादि तीन ही

महीने में होता वह भी कभी सयोग जश होता है तो उस वर्ष दो अधिमास अवस्य होते हैं ॥ ३॥

लत्तापञ्चकपापवर्गमशुभं चन्द्रं दशारिष्टकं जन्मेशेज्यसितास्तमङ्गशशिनोः क्रूरोद्धभवां कर्तरीम् । " रिष्टं गोचरसंभर्षं ग्रहजनिमांतोद्धभवां स्वतकं

रष्ट गाचरसम्ब ग्रहजानभाताद्भम्ब खतक दुश्चिद्धानि मनोविभद्गमपि च न्याधि शुभे संत्यजेत्॥४॥ सं० टी० छत्ता-पञ्चक-पापवर्ग वक्ष्यमाण्म्, अशुमं गोवनः प्रकर्णोक्तानिष्टस्थानिस्थतं चन्द्रम्, दशारिष्टकं द्शायामरिष्टसमयमः जन्मेरोज्यसितास्तं जन्मराशीश-गुक-शुकाणां सूर्यन्त्रतेजस्त्रमः, अतः शिरानोर्न्द्रचन्द्रयोः क्रोन्स्वां पापप्रहक्तता कर्त्तरां वक्ष्यमाणामः, गोवनः सम्भवं रिष्टं वक्ष्यमाणां गोचरे दुष्ट्रशहायिक्ष्यम्, श्रह्जनिप्रान्तोद्ध्रं पर्गा-जन्म-मरण्जनिनं सूतकम्, दुश्चिह्वानि कार्यारम्भसमये श्रुनादीन्य-ह्मम्बच्णार्शनात्रीनि, मनोविभङ्गं चेतसोऽप्रवर्तनम्, त्र्याधि ज्वरादितं गामे संन्योत्। १ ॥

भार दीर नता, धनिएदियञ्चक, पायब्रहके वर्ग ( पड्वर्ग), भनिष्ट स्थातिष्या नतामा, मारदेश भारि दृष्ट ब्रहकी दशाजन्य अरिष्ट, जन्मराजीत, ग्राभीर पुत्र के सूर्यसांनित्य से अस्त समय, लग्न अयदा चन्द्रमा से पार स्टब्स नारी, गोधरशालिक अरिष्ट समय, ब्रहणसूतक, जन्मसूतक, माण रण्ट, दिला आदि दृष्ट शहुन, वार्य में मनका नहीं ब्रवृत्त होना और द्वार स्पटि न्यादि इनहों हुभ वर्म में त्याग वरे ॥ ४ ॥

विश्वप-स्या, पाचर, कर्नरी आदि आगे कहेगे ॥ ४ ॥ अधोपप्रहदोपान्तरमाह—

नो कुर्योद्रिमिनादगेंद्रष्ट्रितिनो युग्मेषु पंचादायोः स्मानित्वसु शोभनानि तनुयादेषुष्ठशस्त्रादिकम् । मासर्वायनवारयोगितियभादीनां च सिद्धासिमा द्रातव्याः पुनर्शक्तरस्ति कुद्दवित्सा तत्समृतिवास्ये॥॥ भा० टी०—सर्यस्थिति नक्षत्र से ७, ८, १४, १५, १८, १९, ५, १०, २१, २३, २४, २७ इन नक्षत्रों में शुभन्नमं न करे। परम्य इन नक्षत्रों में मूरकर्म (श्राम्यानादि) करना विहित है। मास, ऋतु, अयन, वार, योग तिथि, नक्षत्र आदि शाद्य से करण राशि भाव इत्यादिकों की प्रसिद्ध सज्ञा प्रन्थान्तर से सम्रान्ता। इस प्रन्थ में क्हीं पुनरिक है वह दूर में कहे हुए विषय के स्मरण हो लिये हे इसलिये टोप नहीं है ॥५॥

इति प्रभाग्य-संस्कृतभाषाच्याग्याया स्याज्यव्रकरणम् ॥१॥



#### अथ नज्ञ प्रकरणम् ॥२॥

तत्र नद्मत्राणां देवता आह—

भेशा दस्यमाग्निकेंद्रगिरिशाः मोक्ता अदित्यिक्षरः-सर्पाः कन्यभुजो भगोऽर्यमर्ची त्वष्टा समीरः क्रमात् । इंद्राग्नी त्वथ मित्र टंद्रनिर्ऋतिनीरं च विश्वे विधि-वेंकुंटो वसुपाश्यजेकचरणाहियु ध्न्यपूपाभिधाः ॥ १॥

स० २१० — दस्रादयो वुधे भेशा (भानामिधन्यादिन सत्राणामीशाः)
प्रोक्ता – दस्री 'श्रिटवनीकुमारो अध्वन्याः, यमो भर्ण्याः, श्रिप्तः
कृत्तिकायाः, को त्रह्मा रोहिण्या , इन्दुर्मृगशिरस , गिरिश शिवः आर्द्रायाः,
अदित पुनर्वसोः, श्रिष्ठ्वरा गुरु पुण्यस्य, सर्प श्राश्चे पायाः, कन्यमुजः
पितरो मधाया , भग पूर्वफाल्गुन्या , अर्यमा उत्तरफाल्गुन्या', रिवर्हस्तस्य, त्वष्टा चित्राया , समीरः स्वात्या , इन्द्राग्नी विशाखायाः, मित्रोऽन्तुराधाया , इन्द्रो ज्येष्टाया , निर्म्हित्मूलस्य, नीरं जल पूर्वापादायाः, विश्वे उत्तरापादाया , विधिर्वद्वाऽभिजित , वैकुण्ठो विष्णुः अवणस्य, वसवो धनिष्टायाः, पाशी वरुण् शतताराया , अजैकचरण पूर्वाभाद्र-पदाया , अर्हियुन्ध्य उत्तराभाद्रपदायाः, पूर्पा रेवत्याः । इति नस्त्राणां देवता कथिताः ॥१॥

भा० टी०— दल आदिवनी का, यम भरणी का, अग्नि कृत्तिका का, ग्रह्मा रोहिणी का, चन्द्रमा मृगशिराका, शिव आर्द्राका, अदिति पुनर्वसु का, गुरु पुष्य का, सर्प आरुटेपाका, पितर मधा का, भग पूर्वाफालगुनी का, अर्पमा उत्तरा फारमुनी का, रिव हम्त का, त्वष्टा चित्रा का, वायु स्वाती का, इन्द्र और अति (ये दोनों) विद्याग्या का, मित्र अनुराधा का, इन्द्र ज्येष्टा का, राक्षस मूल का, जन्म पूर्णपात्रा का, विश्वचेता उत्तरापात्रा का, विधि अभिजित् का, विश्व अत्रष्ट का, वायु धनिष्टा का, वरण रातभिषा का, अजैकचरण पूर्वाभाद्रपदा का, अहिर्दु क्य उत्तरानाद्रपदा का, और पूरा रेवती का स्वामी है। इस अकार सब नक्षत्रों के स्वानी की गो है ॥ १॥

त्रामं न्यत्तरपुग् ध्रुनं स्थिरमथो पूर्वो मया यास्यभं कृषोगं श्रवणत्रयादितियुता स्वाती चराक्या चला । रणाको गितिरीज्यमं लघु तथा चित्रं च मैत्रांतिमे-न्यताट्र गर् मैत्रमिनभिवशे मिश्रे च साधारणे ॥ २ ॥ रोक स्ट--प्रतरपुर् (उत्तराकारगुन्युत्तराणाडोत्तराभाद्रपदायुतं) सर्यायाः स्थिरचञ्चलोग्रभिलिताः चिना मृदर्वारुणः चीणेदकीयमारराह्णिखिनः पापा बुधस्तैर्युनः ॥ ३ ॥

म० टो० मृलाहीन्द्रशिव (मूलाञ्लेपाच्येष्टाद्री) अट (इति चतुष्ट्य) टामण तीदणं च मुनीन्द्रं ममृतं कथितम् । इहेषु स्थिराटिसंज्ञनच्द्रेषु संज्ञातुरुयं नाममन्श कार्य मिन्छ्यं मिन्छ्यथं सुधिय पिष्डता आचर्णनित कुर्वन्ति । तथा सूर्याणा प्रहा 'क्रमेण' स्थिरचन्चलोप्रमिलिता जिन्नो मृटर्शमण् इति ज्ञेया । यथा र्य स्थिर , चन्द्रश्चल , कुल उत्र , चुधो मिलितो मिश्र गुम चित्र , ज्ञको मृट , शनिर्शमण् इति । तथा चीणेन्द्रक्यमारगृहशियिन चीणेन्दुर्वशनिकुजराहुकेतव पापा. पापप्रहा ज्ञेयाम्लैर्युतो चुधोऽपि पाप स्थान् । पापरिहृतचुधस्तथा पूर्णेन्दुगुमगुका ग्रुभा इत्यर्थत सिद्धधित ॥ ३॥

भा० टा०—मूल, भारतेणा, ज्येष्टा और आर्दा ये तीक्ष्ण और दारुण सज्ञक कहे गये है। सिद्धि के लिये पण्डितजन इन नक्षत्रों में सज्ञातुरय कार्य करते हैं। जैसे स्थिर नक्षत्रों में स्थिर कार्य (घर के आरम्भ आदि), चलनक्षत्रों में चल्कार्य यात्रा, इत्यादि सय नक्षत्रों में समझना। एव स्पादि सातो प्रह क्ष्म से स्थिर, चचल, उग्र, मिथित, क्षिप्र, मृदु, तीक्ष्ण सज्ञक है। और क्षीण चन्द्र, रवि, द्यनि, मगल, राहु और केतु ये पापग्रह है। अर्थात् पापरहित खुष,

पूर्ण चन्द्र, गुर और ज़ुक ये शुभ है ॥३॥

भव नक्षत्रोक्तर्यासाधकान् दिनसित्रमुहृतानाह—

ऋदः स्युः शिवसापिमित्रपितरो वस्वंगुविश्वेऽभिजि
तर्तेद्देद्वारिनिनेशाचरा अपि जलाधीशोऽर्यमाख्या भगः।

गात्रेः स्युः समरहा त्रयोऽजचरणात्पैचाश्वितोऽथोदिति
जींवो विष्णुरिनात्त्रयस्तिथिलवाः कर्मेषु भोक्तं स्मृतम् ॥॥॥

स० टी०-शिवसापीमित्रपितरो वस्वम्युविक्वेऽभिजिन् केन्द्रेन्द्राग्निनिशाचरा अपि च जलावीश , अर्यमाख्य , भग , (एते पूर्वोक्तनज्ञेदेवाः)

क्रमेण अह्रो दिनस्य तिथिलवा पञ्चदशांशा मुहूर्ता स्यु । अर्थो समरहा,
अजचरणात् त्रय । (अजचरणाहिर्चुध्न्यपूपा ) अधित पञ्च (दस्वयमाग्नित्रह्यचन्द्रा) अदिति , जीव , विष्णु इनात् त्रय (रिवत्वप्रूनिला)

एतं रात्रेस्तिथिलवा मुहूर्ता स्युः । एषु मुहूर्तेषु भोक्त नजत्रविहितं

कमें म्युनम् कथितम् । यथा—यस्मिन कम्मिन्नपि दिने रोहिग्गीनस्त्रोतं कमें ज्ञामुनूर्ते, मृगशिरम्युक्तं चन्द्रमुहुर्ते, आर्द्रोक्तं शिवमुहुर्ते, इत्यादिकं कार्यम् ॥ ४॥

भार टी०—दिन में १५, और राति में भी १५ मुहर्न होते हैं इसिल्ये दिन मात तथा राति मान का पन्चर्रांश एक एक मुहर्त का प्रमाण होता है। दिन में पत्तना मात्र दिया, तूमरा सर्प, तीसरा मित्र, ४था पितर, ५वाँ बसु, ६ठा जल, १वाँ वित्तेन, ८वाँ अभिजित्, नवमाँ ब्रह्मा, १०वाँ इन्द्र, १९वाँ इन्द्रअप्ति, १०वाँ राह्मस, १३वाँ वनण, १४वाँ अर्थमा और १५वाँ मग । एवं राति में १०वाँ राह्मस, १३वाँ वनण, ३रा अहिर्नुष्ट्य, ४था पूपा, ५वाँ वस, छठा यम, ५वाँ भित्र, ८वाँ तात्मा, ९४वाँ अर्थमा, १०वाँ जीव, १२वाँ तित्र, १३वाँ तित्र, १४वाँ वित्र, १४वाँ तित्र, १४वाँ तित्र, १४वाँ तित्र, १४वाँ वित्र, १४

भिष गुप्तनानोपायो मदीयः-

१७नाच्या दिया राजी पृथक् पञ्चदशाहताः । दिनगत्रिममाणाभ्या भाज्या लब्धिममा गताः ॥ स्ट्रत्यं क्रमता देया वर्तमानस्तद्विम । साज्यदार्गन्तलामेन महत्वीदिष्टनाडिका ॥

नाम - रित्तमान इष्टमश्री को १५ में मुनाकर दिन मानका भाग देने से एको स्थितमान नाम को १५ में मुनाकर सित्तमान का भाग देने से स्टब्स मन २, ९ २ वर्ष र अधिम महार्थ वर्षमान समझना।

र र इय स्ट्रापर माइएकाल समझने के लिये भाज्य हर को जिलेस कर रश्यार र पार्ट, जनात जिन साना से १५ का साम देकर सुहुने सम्यास ना २४० स इयसस्य राजा है।। मुहतं २ एका । दिनमान में १० का भाग देने से एक मुहूर्त का मान २।३ वर्टापल हुआ इसको गत मुहूर्त सम्या २ से गुना किया तो घटवादि ४।६ गत मुहूर्तकाल हुआ इसलिये ४।६ घटीपल के आगे २ घटी ३ पल ( अर्थात् ६ घटी ९ पल इष्टकाल पर्यन्त ) मित्र मुहूर्त रहेगा । इसी प्रकार सत्र मुहूर्त का समय समसना ॥ ४॥

इति प्रभासमाख्यसंस्कृतभाषाच्याख्यायौ नद्मत्रप्रकरणम्।



### श्रथ संस्कारप्रकरणम् ॥३॥

तत्र गर्भाधानादिसस्कारान् विवञ्जगंभोधानस्य रजस्सम्बन्धा-दादौ प्रथमरजोदर्शनफलमाह—

त्राद्यतों पोपशुक्रोजंमधुशुचिनभस्याः कुयुवपापवारा रिक्तामार्काष्ट्रपष्टचः परग्रहकुपदे रात्रिसंध्यापराह्याः । मिश्रोग्राम्लतीच्यं विवरमनरुणाल्पाधिकास्रं गराष्टो-

त्पातः पापस्य लग्नं न सदरुणजरुत्रीलचित्रांवरं च॥१॥

स० टा० — आद्यतं प्रथमरज मम्भवे पौपशुक्रोर्जमधुशुचिनभस्याः पौपच्येष्टकार्त्तिकचैत्रापाढभाद्रपदा एतं मासा न शुभा । व्यर्थाद्नये मासाः शुभा भवन्ति । तथा कुयुक् पापवारा (कुयोगा "विष्कम्भातिगरह-शूल-गरह-स्यापात्-चक्र-स्यतीपात-परिधवेष्ट्रतय", पापवाराश्च शनि-रिवमङ्गलचीरोन्दुरिवसा ) न शुभा । अर्थतोऽन्येवारा शुभा । तथा रिक्तामाकाष्ट्रपट्ट्य ४।९।१४।३०।१२।८।६ एतास्तिष्यो न शुभा । अन्याः शुभा । परगृहकुपदे (परगृह पतिगृहात् मातृगृहादन्यद् गृह, कुपद कुत्सितं स्थान स्मशानदेवालय-मार्गादि ते हे ) न शुभे । रात्रिसध्यापराहाः । रात्रिनिशा सन्ध्ये सूर्यार्थविम्चोद्यास्ताभ्यामधद्भवे त्रित्रिनाड़ी प्रमिते व्यपताह त्रेधाविभक्तस्य दिनस्य तृतीयो भाग , एतं समया ) न शुभा । तथा मिश्रोयामूलतीक्षण (मिश्रसज्ञक, उत्रसज्ञक, अमृत्तिक्षण मृत्ररहिततीक्ष्णसज्ञक नचत्र) न सत् न शुभम् । विवर तिथिनचत्र-राशीना गरहान्त न शुभम् । अथ रजोवर्णादिफलमाह—अनरुणाल्पा-धिकासम् (न श्ररुण्मित्यनरुणं, अल्प, श्रिधक च तदस्र चेति तथोक्तं) न सत् । गराष्टेति गरादृष्टकरुण्वान-(गर-विण्ज-विष्टि-शक्रनि-नाग-

चतुप्पद-किम्तुन्न-बवास्यानि ) न शुभानि । उत्पातः 'भौम श्रांनिरिशे दिन्यं उति त्रिविध ) न शुभः पापम्य लग्नं (मेपिसह-पृश्चिकमकर रुम्भात्वं ) न सन् । अर्थादन्यलग्नानि शुभानि । वस्त्रफलमाह-भरता जरतीलचित्राम्परं ( आरक्त-जीर्ण-नीलवर्ण-नानवार्णवस्त्रं ) व न सन् । अर्थात् रोतपीत-हरितवर्णं नूतनं च शुभं स्यात् ॥ १॥

भाग टांण-गी के प्रथम मास धर्म में -पीप, उत्रेष्ठ, कार्तिक, चैत्र, आपार, भागार में ६ मास अराम है। नथा जिएकम्म, अतिगण्ड, प्रल, गण्ड, ब्यापार, वर्ग व्यापार, परिण, वेप्रति ये योग अजुम है। दानि, रिज, भंगल ये ३ वार अप है। रिजा, अमापदया, हाइसी, अष्टमी, पष्टी अनुम है। तृमें का घर और गणा ने साण, मागे आदि गगाय स्थान अजुम है। सिन्न संज्ञक, उन्न मंजक निराम वर्गाय हो। सिन्न संज्ञक, उन्न मंजक भी माम अजुम है। सिन्न संज्ञक, उन्न मंजक ने साण वर्ग में १ राज है वर्ण गणाय से शिन्न रम के हो और अल्पन अप या अल्पित ना में १ राज है वर्ण गणाय से शिन्न रम के हो और अल्पन अप या अल्पित का साम के एक साम जान हो। साम व्याप वर्ण प्रति साम वर्ण प्रति । साम वर्ण

त्रव सामान्यतः सर्वत्रनेषु रुद्रावरणमाहः -

ावः । त्रे त्वातंत्र गत्मिरण्यपुर्ग भागरी महनायी द्रव्याती रावांत्रं मृत्मित्रसम्बद्धं मृत्युतत्यी तत्तृत्यी । सीम्साः हेन्द्रिताणेष्यित्वप्यक्षेत्रस्ययेदाः मणस्याः

रु वि एवका स्वे व हरणापितांस्तिदिशेषान्वित्वता ॥ २॥

केन्द्रत्रिकोरोषु १।४।७।१८।५९ एपु, तथा अन्ययेटा प्ररिभवस-हजेपु ६।११।३ एपु स्थानेषु प्रशस्ता भवन्ति । एतन् सर्घत्र सर्वस्मिन् कृत्ये प्रयोज्यं सामान्यत्वान । कि कृत्वा प्रकरणपठितान तद्विशेपान् विदित्वा झात्वा ॥२॥

भाठ टांठ — प्रत्येक द्युभ कृत्य में १२, ८,६, और लग्न इन स्थान में चंद्रमा हो तो त्याग करों। अस्तरात ग्रह का लग्न और नवाग्न, तथा पापमह में युना लग्न और नवाग्न, पापप्रह का नवाग्न अप्टम स्थान स्थित ग्रह, और जन्म राजि जन्म लग्न में अप्टम राजि और अप्टमेश लग्न में हो तो इन सर्वों को ग्रुभ कृत्य में स्थाग करो। तथा केन्द्र ११४१७११० च्रिकोण पाए। में शुभ ग्रह और ११६१११ में पाप्प्रह प्रशस्त होते हैं। यह सब शुभकृत्य में विचारणीय है। तथा प्रथम् २ कृत्यों में तत्तव्यकरण पठितविशेष विचार करना चाहिये॥२॥

### **अध गर्भाधानसमयमाह**—

म्यस्ति प्राड्निट्चतुष्कासमिदनिविवरश्राद्धतत्प्राग्दिनानि
त्यक्त्वा मृलं पद्यात्ये वमुकलिजनिभाद्दानि पर्वाणि चर्तो ।
याद्दीज्याकेदलग्ने विपमभलवगैरुव्दलेभोः मुनाधिन !
व्यक्तेरेतेरिहेवायुगद्दान मुदितः कन्यकेच्छो ! सुचंद्रे ॥३॥
स० टी०—भो सुताबिन । ऋतौ मास धर्मे सति, प्राड्निट्चतुष्कान्मिदनिविवरश्राद्धतः प्राप्तिनानि (प्राड्निट्चतुष्क प्रथमरात्रिचतुष्ट्य, श्रसमदिनानि पञ्चम-नप्तमाविविपमदिनानि, विवराणि दिनरात्रि-तिथभादीना सन्धीन, श्राद्ध स्विपन्नो श्राद्धदिनं, तत्प्राण् दिनरात्रि-तिथभादीना सन्धीन, श्राद्ध स्विपन्नो श्राद्धदिनं, तत्प्राण् दिनरात्रि-तिथभादीना सन्धीन, श्राद्ध स्विपन्नो, कलिश्चतुर्दशी, जन्मभ जन्मान्द्रचेतानि, पर्वाणि दर्शपूर्णिमादीनि) च त्वत्त्वा, इञ्चार्केन्द्रलग्ने. विपमभलवगैस्तथा उद्धले मद्धि हे पुत्रेच्छो ! मुदित प्रसन्नचित्त सन्ध्यां प्रति यादि सुरातार्थ स्वपत्नी गच्छेत्यर्थ ! अथ कन्याजन्मेन्छुक प्रत्याह्—हे कन्यकेच्छो । इहैवोक्तलचणसमये, अयुगहिन विपमदिने पुचन्द्रे शोभनस्थानस्थितचन्द्रे सति, एतै इज्यार्केन्द्रलान्नै च्यस्तै सम

मा० टो० - यदि पुत्र का इच्छुक हो तो छी के मासधर्म होने पर प्रथम

गणिनवांशस्थै स्वस्त्री प्रति याहि गन्छ ॥३॥

महर्नमार्नगड

चार गति और विषम दिन, दिन रात्रि तिथि नक्षत्रादिकी सन्धि, माना पिता है भाउ दिन तथा भाद्ध के पूर्वदिन और मुल मचा रेवती, अष्टमी चतुर्दशी, वार नज्ञा जन्म दिन, दर्श अमावस्या आदि पर्व दिन, इन सर्वो की स्याग कर पुरस्यति, सूर्य, चन्द्र और लग्न निषम गशि निषम नवाश में होकर वर्णात्रे त्री प्रयाप चित्र होतर अपनी की से सभीग करो । यदि कन्या की इच्छा हो है उपरोक्त भिश नक्षणादिकों में तथा ऋतु दिन मे चार दिनों के बाद धर्म रिक में, पन्तमा शुभ स्थान में हो और बृहस्पति, सूर्य, चन्द्र, लग्न ये समर्गाण यम गर्भात में हो तो प्रसन्न होकर खी से सम्भोग करो ॥३॥

भग प् सार्न सीन्सतीन्नयनं चाह-

्भेडकें ज्यारवारे विभिश्वनविष्मांगांशयोः प्रंसर्व स्यात सीमं ॥ स्यं च सत्युड्ययस्त्र सुद्धाः प्रविक्तोनतिध्याम् । मार्गे दिविषयरुपे मधमकमपर त्येषष्ठाष्ट्रमेषु

मो । तं प्रानिकनं ग्रहवलपनयोयेज्यिमाद्यस्य पत्तः ॥ ४ ॥ सः सः पुरंग पृत्राप्ते ( अस्पिनीपृनर्वसृ-पु<del>त्यहम्नानु</del>सधाभि<sup>नि</sup> पार्प र स्थारम), पार्क चारचारे स्थितर एजिसे, जिस्थनविष्माहांगी

म्पष्टार्थ । ये पुन्नक्षत्र है ॥४॥

श्रथ जानकर्म नामकर्म चाह—

म्तो जातं विदध्यादिष जिनमरणाशांचके वा तदंते चिपेद्रोद्धोत्तराभिश्वरमृदुभिरथो नाम वर्णा विद्ध्युः। मृतः मूर्याष्ट्रिविंशाकृतिमितदिवसे जातभैवी चराङ्गं

रिक्ताप्टम्यारमंदान्व्ययगतखचरं प्रोज्भय रात्रि पराह्वम् ॥५

म० टी०—सृतों जनुिष जातकर्म विदध्यात् । कदाचिद्त्यसूतकमध्ये प्रमृतिश्चेत्तादा—जिनमरणाशौचकेऽिष वा तदन्ते पूर्वाशौचान्ते चिप्नैः 'अमिजिट्ह्स्तािश्वपुष्ये ' त्राह्मोत्तरािभ ' (त्राह्मं रोहिणी, उत्तरािसिस्न्रस्तािभ ) चरमृदुिभिनं चत्रेजांतकर्म विदध्यात् कुर्यात् । अथो जातकर्मान्तर वर्णा (त्राह्मण्-चित्रय—वेश्य—शूत्राः) क्रमेण सूते जन्मदिवसात् सूर्याप्टिविशाक्तिमित्तदिवसे (त्राह्मणो द्वादशेः चित्रय पोड्शेः, वैश्योः, विशेः, शूत्रों द्वाविशे विवसे ) जातभ जातकर्मोक्तनच्त्रैः चिप्नािदिभिः नामकर्म विदध्यु कुर्यु । किकृत्वा चराङ्मं चरलम्न, रिक्ताप्टम्यारमन्दान् (रिक्ता धाराश्रिः, अप्टमीं, आरो मगलो मन्दः शिनः, एतान्) तथा व्ययगतखवर लम्नद्वादशामाविश्यतं महं, रात्रि, पराहं प्रोज्व्य त्यक्तवेत्यर्थः ॥५॥

भा० टी० — अपने कुल में जन्माशीच अथवा मरणाशीच रहने पर भी जन्म हो तो जात कर्म करना चाहिये। जात कर्म में अशीच का दोप नहीं होता है। इसिलये अशीच के अभ्यन्तर ही में वा अशीच के अन्त होने पर क्षित्रसज्ञक, रोहिणी, तीनों उत्तरा, चरसज्ञक और मृदु-संज्ञक नक्षत्रों में जात-कर्म करें। और ब्राह्मण जन्म दिन से १२वॉं दिन, क्षत्रिय १६वॉं दिन वेश्य २०वॉं दिन, और शहू २२वॉं दिन जात कर्मोक्त क्षित्रादि नक्षत्रों में 'नामकरण' करें। किन्तु चरल्या, रिक्ता अप्टमी तिथि मगल शनिवार, लग्न से द्वादश भावस्थ ग्रह, रात्रि और पराह्न समय इन सर्वों का त्याग करना चाहिये॥ ५॥

श्रथ दोलारोहण, भूम्युपवेशन, हुम्धदानं, निष्क्रमणं चाह— जन्माहाद्वद्वादशेऽहि ध्रुवमृदुत्तघुभैर्वा न्यसेत्पात्तकेऽर्भे सौम्यारवीज्यध्रुवद्वैर्भवि शुभदिवसे पंचमे मासि दध्यात् । होउनर शेप तिथि वासिईकों से शास्त्रीक विधियों से कर्म वेध में हुशत हो वह पुरुष का प्रथम दक्षिण कर्म तथा स्त्री का पहिले वास कर्मको मुक्ते भी की सूची से येथ करें ॥।।।

निशेष-वर्णं भेर से सूची-'सौर्सी राजपुरस्य राजनी निष्वेदययोः । जारस्य नापसी सूची संप्यसाष्टाहुन्तिस्या ॥' स्पष्टार्थं ॥७॥ भगानगणनम्हर्नसह—

मासे पाठे अपूर्म नुनिगदिनमश्न पंचमे सप्तमे वा भीरोकक्रमंति नंदाहरिवसुरजनीरिक्तकाः स्वर्तमेके। सारकांगाद्रवनांदे अवगद्रवरभक्तिक्रोऽज्ञानियोनीन

सर हांगात्र बनांद्रे धुत्रमृद्वसभित्रभेडनालिमोनी-नांगे केदित्रहोग्गांत्यमनिक विवनास्वित्रकेतिकालीजी।'व श्रथ पेषु कर्मसु गुरुशकास्तादि दोप पेषु नेति, तथा तद्वास्य-वृजस्वप्रमाण, शाखाकतन्त्रमये कि न कार्यमित्याह—

गर्भाद्यन्नाणनांतेषु न गुरुसितयोर्वाल्यवार्ध्ये च माँढ्यं जह्यात्कालस्य रोधाद्धरिगुरुमयनं याम्यमृनाधिमासौ ।

एतचालादिपृष्किदय गुरुसितयोर्वाल्यवार्ध्य नगाहे

चाथो शास्त्रश्मोड्ये वतमपि निगमारम्भमार्थी न क्रुयीत्।।६॥

स० टीट—गर्भा पत्राशनान्तेषु (गर्भाधान-पुसवन-सीमन्त-जात-कर्म-निष्क्रमण्-नामकर्म-कर्णवेधात्रशशानेषु) कालस्य रोधात् कारणात् गुरुसितयोर्वास्यवार्ध्यः मौद्य अन्तमनं च तथा हरिगुरुं सिहस्थवृहस्पति, याम्य दित्त्ग्णमयनः उत्ताधिमासौ च्रयमासमलमासौ च न जह्यान् न स्यजेत्, गुरुशुक्राम्तादावप्युक्तकर्माणि कुर्यादेवेत्यर्थः । एतत् गुरुशुक्रास्ताविक चौलादिषु चृडाकरणोपनयनादिषु सस्कारेषु उत्रक्षेत् त्यजेत् । अथ वाल्युद्धत्वे आह—गुरुसितयो धल्यवार्ध्ये नगाहे सप्तदिने भवतः, सप्तविनं वाल्यं सप्तदिन वार्वक चेति। श्रथ शाखेशमौद्ये शाखेशो वेदाधिपति-र्वक्ष्यमाणस्तस्य मोद्यो अस्ते व्रतं उपनयनः, निगमारम्मं वेदारमभमि चार्यः सत्पुरुपो न कुर्यान् ॥ ९॥

वि०—गुरुशुक्तयोर्वाल्यवार्धकप्रमाणवचनानि मतभेदेन वहुविधानि सन्ति । श्रत्र मध्यममानेन सप्तदिनं स्वीकृतमिति ॥ ८ ॥

भा० टी०—गर्भाधान में अन्तप्राद्यान पर्यन्त सस्कारों में काल के निरोध होने के कारण से गुर शुक्र के बादय, बार्धक और अस्त तथा सिंहस्थ गुरु, दक्षिणायन, क्षयमास और अधिमास इनका त्याग न करना चाहिये, अर्थात् इन कमों में अस्तादि दोप नहीं होता है। किन्तु चूडाकरण आदि संस्कारों में अस्तादि का त्याग करना चाहिये। गुरुशुक्र के ७ दिन बादय और ७ दिन वार्धक रहता है। तथा शाखेश के अस्त में उपनयन और वेदारम्म न करना चाहिये॥ ९॥

विशेष०—गर्भाधानादि सोल्ह संस्कार कात्यायन में लिखा है— ''गर्भाधान पुस्तवन सीमन्तोन्नयन' तत । जातकर्माभिधेय च निष्क्रमप्राशने क्रमात्॥ चूडोपनयने वेदव्रतानाञ्च चतुष्टयम्। गोदान मेखलामोको विवाह पोडश क्रिया॥' स्पष्टार्थ॥६॥ पय मनिर्धं चूडाकरणमाह—

र्वात्तं मायादिपश्चस्त्रमधुपु गदितं दित्रिपश्चोन्मिते छ्टे न्वात्ताराद्वा मगर्भा यदि भवति जनन्यत्र नो कार्यमेत्र । साकं यत्रोपनीत्या क्रियत इह तदा इयं निरोधो न हि स्या-उत्तरादम्यात्त्वे इदो बनमुपयमनं चाविशुद्धेः शुभावीं ॥१०॥

चूनेऽर्फाराकिंशुका गतकविनि वित्ता मृत्युगा मृत्युदाः स्यु
चर्यव्जाः संताऽत्य उष्टास्त्यज गृहश्शिना रात्रिसंध्येचिरिक्ताः ११

संव टी०—वर्ण विप्रादिभ क्रमेण इनार्गाकशिनपु वारेषु चौलं कार्य यथा—इने रवौ वित्र , आरे छुजे च्रतिय , प्राकां शनौ वैद्य , शनौ द्रद्रचील प्रयादित्यर्थ । तथा निपिलं सर्वेरेव वर्ण ज्ञत्रये वुधान् त्रये, ग्रुट्योमे ग्रुट्यचीयसोमदिने, ह्यन्त्यह्यादित्यशाकेन्दुभि (अन्त्याद्दे इति हयन्त्य रेवत्यिवन्यो, द्व्यादित्यं पुनर्वसुपुप्यो, शाक ज्येष्टा, इन्दुर्मगिशिरा एतें ) नचत्रे , तथा इनहरितो हम्तश्रवणाभ्या त्रित्रिभे हस्तिचत्रान्वाती-श्रवण-धनिष्टाशततारकानच्नेत्रच्योतकर्म कार्यम् । अथ लग्नवलाह्याह्मिन लग्नन सममेऽर्काराकिग्रका मृत्युदा स्यु । तथा गत—कविनिपित्ता ग्रुकरित्ता सर्वे प्रहा मृत्युगा श्रष्टमभावस्था मृत्युदा स्यु , व्यव्जा सन्तः चन्द्ररिता ग्रुभग्रहा अन्त्ये द्वावशे इष्टा ग्रुभग्रदा स्यु । श्रत्र पूर्वोक्तं लग्नवलमिप योज्यम् । तथात्र गुह्शशिनौ पष्टीपूर्णमास्यौ, रात्रिसन्थ्ये रिकाइचेति त्यज्ञ ॥ ११ ॥

भा० टी० — बाह्यण रिववार में, क्षित्रय मगल में, वैश्य और शद्भ शिन-वारमें तथा कुछ, बृहस्पित, शुक्त और शुक्ष पक्ष सोमवार में सववर्ण चूडाकरण करें तथा रेवती अश्विनी, पुनर्वसु पुन्य, ज्येष्टा, मृगिक्षरा, हस्त, चित्रा, स्वाती, धवण धिनष्टा शततारा हन नक्षत्रों में चूडाकरण शुभ है। अब लग्नशुद्धि कहते हैं — लग्न से सप्तम में सूर्य मगल शिन शुक्त अशुभ हैं, तथा शुक्त को छोडकर नव शुभग्रह अष्टमस्थान में अशुभग्रद होते हैं। तथा चन्द्रमा को छोडकर सब गुभग्रह वारहवें भाव में शुभग्रद है। और चूडाकरण में पष्टी पृणिमा राजि-नम्था और रिकातिथि त्याम करें॥ १९॥

श्रथ-व्यक्तिविशेषाणां सौरनिर्णयमाह—

श्रुक्ताभ्यक्तोपवासीरवरजनयुवितप्राग्वयस्कारच योगी यात्रायुद्धोन्मुखा ये कृतिदनिविधयोऽस्त्यंवकास्ते न युंड्याः। सीमंतोध्र्वं न पत्युर्नेखकचलवनं दृरदेशप्रयाणं दृज्ञच्छेदः समुद्राष्ट्वितिमृतहरणे स्याद्दतेऽवश्यकार्यात्॥१२॥

सं॰ टी॰—मुक्ताभ्यक्तोपवासीखरजनयुवतिष्रागवयस्का ( भुक्त कृतभोजन , अभ्यक्त कृततैलाभ्यङ्ग , उपवासी व्रती, ईश्वरजनो राज-

मुहर्तमातंग्डः 20

सेवक', युवतिः मौभाग्यवतीस्त्री, प्राग्वयस्कः प्रज्वाशद्वपृष्ट्रियम् एते ) तथा योगी योगाभ्यासी, यात्रायुद्धोन्मुखाः ( यात्रां प्रति गुद्धं प्रति उन्मुखाः प्रचलिता ) य कृतदिनविधयः कृतिनत्यिक्रियाः ये चाम्त्यम्यका जीवन्मातृकाम्ते सर्वे अवज्यकार्याद् ऋते अवश्यकार् तिना न मुगङ्या न मुग्डनाही भवन्ति । आवश्यके तु मुग्ड्या गवत्यर्थ । गर्भिग्गीपतितिशेषमाह्—सीमन्तोर्व सीमन्तोन्नयनकर्मानन्तरं पणुर्गिभिग्गिभर्तुः अवदयकार्योद्यते नखकचलवनं नखकेशच्छेदनं, दूरदेश प्याणं, मुत्रच्यंत्रं, समुद्राण्डुति-मृतहर्णे सिन्धुमज्जन-श्राव्यह्नं वित मा न शुभं म्यान । आवस्यके यथा—मातृषितृमर्णादी वेशादिनपर्क देशिक्तादी विदेशगमनमित्यादिकं कर्तव्यमेवेति ॥ १२ ॥

( मकर-मीन-मेप वृषभिश्रुनम्ये ) श्वर्के, भित्रव्यकीवितीन्द्रान्तिमहरितुरगैः ( मित्रमनुराधा, व्यक्ते अर्कात्त्रयमिति व्यक्ते हस्तत्रयमित्यर्थ , अदि्तिः

पुनर्वसु , उन्हो च्येष्ठा, अन्तिमं रेवती, हरिः श्रवसह्तुरसोऽज्ञिवती, एतैर्न-चत्रे') अचरविधिरचरारम्भ शुभ स्यान ॥ १३ ॥

भा० टी० - चृष्टावरणोत्त नक्षत चार आदि में सामान्य क्षीर शुभ कहा गया है। तथा भारवरक्षेत्र, गहातट, यज्ञ, अग्निहोत्र माता पिता के मरण, उनमें तथा बाह्मण और राजा की आज्ञा में सब समय में क्षीर कर्म शुभ हे !

तथा — जन्म से पञ्चमवर्ष में उपनयन से पहिले ही बुग्भस्थ रवि छोडकर सौग्यायन में, विद्यारम्भोत्त समय में अनुराधा, हस्त, चित्रा, स्वाती, धुनर्वसु, व्येष्टा, रेवर्ता, अवण, अदिवनी इन नक्षत्रों में अक्षरारम्भ शुभ होता है ॥१२॥

श्रथ ब्राक्षणादीनामुपनयनकालमाह— विप्रादेर्गर्भतोऽब्देऽष्टशिवरविमिते जन्मतो वा व्रतं स्या-द्रत्रानिष्टेऽपि जीवेऽनिमिपरविमधो कार्यमब्दस्य दार्ढ्यात्। स्वाब्दादृध्वे क्रमादाद्विगुणितशग्दो निन्द्यमब्दक्रमेण पंचाष्टांकाब्दतो वा पपठनरुचिनः शस्तमेपां तदाहुः॥१४॥

स० टीव-गर्मतो वा जनमतोऽप्टशिवरिविमितेऽच्दे कमात्-विप्रादेर्वाह्मणावे (अष्टमे ब्राह्मणस्यः एकादशे च्रियस्य, द्वादशे वैद्यस्येस्यर्थः)
त्रतमुपनयन ग्रुभ स्यान् । अत्र स्वस्वजात्युक्तवर्पेऽच्दस्य दाह्यात् जीवे
गुरी 'प्रिनिष्टिष्टिस्थानस्थेऽिष, अनिमिपरिविमधौ मीनस्थार्के चैत्रे
व्रत कार्य कर्तव्यमेव । अथ विप्रादे स्वाद्यान् स्वस्ववर्पात् ऊर्ध्व आदिगुणितशरदो द्विगुणवर्पन्यन्त, अव्टक्रमेण निन्दां (यथा-ब्राह्मणस्यामवर्णान् पोडशवर्पपर्यन्त क्रमेण निन्दां, तद्र्ष्वं पातित्यमेवेत्यर्थात्
सिद्धम् । एवं चित्रयादेरप्यूह्म ) । अथवा प्रपठनक्रचितो वेदादिपठनेच्छातः, एपा ब्राह्मणादीनां क्रमेण पञ्चाष्टाकत पंचमाष्टम-नवमवर्पतस्तद्
वतं शस्तं आहु मुनय इति शेपः' ॥१४॥

भा० टी० — गर्भ से वा जनमं समय से अप्टम वर्ष में बाह्मणों का, ११वें में क्षित्रियों का, १२वें वर्ष में वेदयों का उपनयन कर्म शुभ कहा है। इन वर्षों में वर्ष के वली होने के कारण वृहस्पति के अनिष्ट होने पर भी भीनस्थ सूर्य होने में चेत्र में वतन्य शुभ होता है। तथा जो अपना अपना वर्ष कहा गया हे उससे द्विगुण वर्ष पर्यन्त कम से निन्दित है। जैमे बाह्मणों का मुख्य वर्ष

ों ८ के बार १६ तक उपनयन क्रम से निन्दित समझा जाता है। अर्थात् १९ िरे बाद पानित्य हो जाता है । अथना बेद पड़ने की कवि से पत्रम वर्ष से ्यो हा, भारत से क्षतियों का, और नामे वर्ष से वैदयों का उपनपत व क्या गया है ॥१५॥

िभेष - नपाठतिजिनान्यास्तं, नातिकातस्ततः परम् । पानि पमगारि स्पाद बाह्यस्तोमेन कोधनम् ॥ भारी अञ्चल के १६ धालिय के २२, नेइय के २४ वर्ष तक अतिकार ा १ १ १ १ १ । भार उपनयन नहीं करने से याद पातित्य होता है तब मार्ग त्त रच से भारि चौची है ॥१६॥

अथ गुरुवलमाह रागः परायासम्यो गुरुगिह श्रभदः पुजया स्यान्यापि ां स अर्थातायों मां यदि निजगृहगर्तंगगोऽत्रापि शम्तः। ए मन्य वितः स्यादनित्रग्रामिनौ ल्याये बाउनिकाले-ानर्गे पीर दिरस्योऽष्ट्रवस्यन्यतः **भोसनः स्या**ब्जिस्स्यैः ॥१५॥ विद्यां मां अधुक्तकाले स्थिरचरहरिजन्युत्तरब्राह्महीने

नाज्या उर्ध्व गए। एां गिरमि विधिवत्यूजियत्वारभेत । १८॥ स० टी०—चन्द्र म्हा पापम्हाश्च विल्गेन, तथा शिक्षिततनुपा न्द्रगुक्रलग्नेशा पप्टगेह सित जन्त्ये द्वादशे, तथा सर्वे महा. रन्ध्रेऽध्मे-थता. चटुन्ना शिगुपातका भवन्ति । कच कदाचिन् श्रन्यलमाभावे सर्य, तथा उचेदुर्ग्यम्थचन्द्रस्तनुगो लम्नगतोऽपि श्रेष्ठ स्यात् । ध विद्यारम्भमाह—मोज्ज्या उर्ध्व मौज्ज्युक्तकाले व्रतवन्धोक्तसमये थरचरहरिज-च्युत्तरमाहाहीने (स्थिर चर च हरिज लग्न, तथा च्युर उत्तरात्रय, बाह्य रोहिणीनच्नत्रं एतैर्हीने रहिते ) लग्ननच्नत्रे, विधिवत् धानपूर्वक गणेश, गिरं मरम्वती च पूजियत्वा विद्या वेदं आरमेत॥१८॥ भा० टो०—चन्द्रमा और पापमह लग्न में, तथा चन्द्रमा, मुक लग्नेश ये भाव में, श्रुक्त १२वे भाव में, और सप्त बह अष्टममें रहने से वालक के अनिष्ट रक्त होते हैं। कश्चित् अन्य लग्न न मिले तो सूर्य और वृप के चन्द्रमा लग्न भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। तथा उपनयन के बाद उपनयनोक्त समय में स्थिर र लग्न को और तीनों उत्तरा रोहिणी इन नक्षत्रों को छोडरर शेप लग्न और

क्षित्रों में विधिपूर्वक गणेश और सरस्वती की पूजा करके वेदारम्भ करे ॥१८॥ श्रथ फेशान्तकर्म मोओविमोक्ञाह—

केशांतं चोलवत्स्यान्नृपिमतशरदीत्याहुरार्या व्रतोक्ते काले माञ्जीविमोत्तं गुरुवलमनयोर्नावलोक्यं सुधीभिः। श्रुद्राणां मोञ्ज्यभावात्तदुदिततिथिभेऽनस्तभामेज्यशुक्ते व्यारे वारे लवे मास्युपयमविहिते छुरिकावंधमाहुः॥१६॥

स्त्रां निर्मानस्तरि पोइशवर्षे चौलवत् चूडाकरण्वत् केशान्तं कर्म न्यात्, इत्यार्था आहु । तथा व्रतोक्तं कालं मौर्ज्जीविमोच्च स्यात् । अनयो केशान्तमोर्ज्जीविमोच्चयो सुधीभिर्गुरुवल नावलोक्यम् । तथा श्रूद्राणा मौञ्ज्यभावात् तदुदिततिथिभे मौञ्ज्यक्ततिथिनच्त्रे, अनस्तभौमेज्यशुके (नास्तिमता भौमेज्यशुका यस्मिन तस्मिन्) समये, व्यारे वारे लवे (मौमर्वाजते दिमे नवाशे च) उपयमविहिते विवाहोक्तं मासि छूरिका-वन्धं नधा आहु ॥१९॥

े हवें वर्ष में चूडाकरणोक्त मुहूर्त में केशान्त कर्म आचार्यों

मुभ नहीं है, अर्थान् वे त्रिगुण पूजा करने से ही जुभ होते है। अब विदि मानादि कहते हैं — माधादिक प मासो से, जुरू पक्ष से, रिज. सोम, प्रव एडम्पित भीर मुकतार से दिन के पूर्वार्ध में, अनध्याय, रिकातिथि, सहम रिकादिश हनहों और कर्क के नर्यात्र तथा प्रदोप को छोडकर दीप तिशिगों है रक्षात्रम सुभ होता है।।१६॥

िरोप-अन्याय और प्रतेष भागे अन्याय प्रकरण में कहेंगे ॥१६॥
श्रभ विदिनाविदितनत्त्रत्राणि वेदाधिषांश्राह—
गम्भे द्वीशाविशाकांतकपितृरिहते: सर्वभैभैमेंश्लिवन्थों
गेरेशे वे चलाट्ये गुर्भारातकुनिवत्संद्वका वेदपाः स्युः।
मार्जीगांशिषु गोम्याः श्रुनिपनिरिष चेत्कंद्रकोणे स्थिताः स्युः
भेगों पेराथोना पश्युद्धपनवानत्र मन्देन्त्यमेवी ॥१७॥

विद्यां माञ्ज्युक्तकाले स्थिरचरहरिजन्युत्तरब्राह्महीने

माञ्ज्या ऊर्व गरोशं गिरमि विधिवत्यूजियत्वारभेत ॥१८॥
स० टी०—चन्द्र प्रृरा पापमदाश्र विख्यने, तथा शशिसिततनुपाः
चन्द्रशुक्रख्यनेशाः पष्टगेतं सित जन्त्य द्वादशे, तथा सर्वे प्रहा रन्ध्रेऽध्मे'न्थिता' बटुप्रा शिशुचातका भवन्ति । कच कदाचित् छन्यलप्राभावे
टन सूर्य , तथा उचेंद्रपृपम्थचन्द्रम्तनुगो लग्नगतोऽपि श्रेष्ठः स्यात् ।
छथ विद्यारम्भमाह्—मोञ्ज्या उत्तर्व मोञ्ज्युक्तकाले व्रतवन्धोक्तसमये
न्थिरचरहरिज-त्र्युत्तरब्राह्महोने (स्थिर चर च हरिज लग्न, तथा त्र्युनार उत्तरात्रय, ब्राह्म रोहिस्मोनस्व एतैर्हीने रहिते ) लग्ननस्त्रे, विधिवत्
विधानपूर्वक गणेश, गिर मरम्बर्ता च पूज्यित्वा विद्यां वेदं आरमेत॥१८॥

मां टोठ — धन्द्रमा और पापग्रह लग्ने में, तथा घन्द्रमा, शुक्र लग्नेश ये ६ भाव में, शृक्ष १२वें भाग में, और स्वा ग्रह अप्टममें रहने से वालक के अतिष्ट कारक होते हैं। कदाचित् अन्य लग्न न मिले तो सूर्य और तृप के चन्द्रमा लग्न में भी श्रेष्ट माने जाते हैं। तथा उपनयन के चाद उपनयनोक्त समय में स्थिर चर लग्न को और तीनों उत्तरा रोहिशी हन नक्षशों को छोडकर शेप लग्न और नक्षशों में विधिष्र्विक गणेश और सरस्वती की पूजा करके वेदारम्भ करें॥१८॥

श्रथ फेशान्तकर्म मोआंविमोचश्चाह—

केशांतं चोलवत्स्यान्नृपिमतशरदीत्याहुरार्या व्रतोक्ते काले मोद्घीविमोत्तं गुरुवलमनयोर्नावलोक्यं सुधीभिः। शूद्राणां मोञ्ज्यभावात्तदृदितितिथिभेऽनस्तभामेज्यशुक्रे व्यारे वारे लवे मास्युपयमविद्दिते छूरिकावंधमाहः॥१६॥

स॰टो॰—नृपमितशरि पोडशवर्षे चौछवत् चूडाकरणवत् केशान्तं कर्म स्यात्, इत्यार्या आहु । तथा व्रतोक्ते काले मौश्जीविमोत्त स्यात्। अनयोः केशान्तमौश्जीविमोत्तयो सुधीभिर्गुकव्छ नावलोक्यम् । तथा शूद्राणां मौड्यभावात् तदुदितिविथमे मौड्युक्तिविधनत्त्रते, अनस्तमौमेज्यशुक्रे (नास्तमिता भौमेज्यशुक्रा यस्मिन तस्मिन्) समये, व्यारे वारे लवे (भौमवर्जिते दिमे नवाशे च) उपयमविहिते विवाहोक्ते मासि छूरिका-वन्धं बुधा आहु ॥१९॥

भा० टी० - सोडहर्वे वर्ष में चृडाश्रणोक्त मुहर्त में केशान्त कर्म आ

ने मुभ उहा है। तथा वत बन्धोक समय में मौठजीविमोक्ष कहा है। जैनों हमें में गुरवल नहीं देखना चाहिये। छड़ों को मौठजी-हमें नहीं क्षे गया है इसलिये मौठजी बन्धनोक्त समय में मंगल, बृहस्पति और कृष्णी भग न हों, तथा मंगल के दिन नवांत्र छोड़ कर दोष दिन और नवांत्र है दिला विदित्मामों में कटिप्रदेशमें छरिकाबन्धन आचार्यों ने कहा है ॥१९॥ दिन प्रभासमारयसंस्कृतभाषाच्यास्यायां सस्कारप्रकरणम् ॥

مهدكريكا المزيشه

अथ विवाहप्रकरणम् ॥ ४ ॥
तपर्यः पत्यागुण घटितविवारश्चाह—

शुद्धा गोपकृषाविभिगुणयुनां कान्तां वरश्योद्धहे
दणो प्रथमयोनिरोचरगणाः क्रश्च नाटी क्रमात् ।

स्मार्गात्वा विवास सर्वेद्यस्तिकारं स्मीरणं सर्व

विशेष— विराह में वर और उन्या की कुण्डली से आठ प्रकार वर्ण आहि घटित विचार है। उनमें वर्ण में १, वहय में २, ताता में ३, योनि में ४, मह में ५, गण में ६, राशितृत में ७ और नाडी में ८ गुण होता है। सबका योग— २६ होता है। अर्थाधिक सद्गुण मिलने में १८ से अधिक गुणयोग हो सकता है। १८ से अट्य गुणयोग अञ्चामाधिक होने के कारण माहा नहीं है। स्पष्ट उदाहरण आगे हैं॥ १॥ १॥

श्रथ चश्यमाह---

तुर्भच्या जलजा बशा विहरयो वश्या विकाप्यी हरे-रस्यालिन शुभो नुग्व्जहरयो नेष्टाः स्युरन्यज्जनात् ।

स० टी०—नुर्द्विपदराशेर्जलजा जलचरराशयों भक्ष्या भवन्ति । तथा विह्रय सिह्रहिता सर्वे राशयो वशा वश्याः भवन्ति । हरे सिह्स्य विकोग्या वृश्चिकरहिता सर्वे वश्या । श्रस्य सिह्स्यालिर्दृश्चिको न शुभ । नुद्विपदराशेरव्जहरयो जलचरित्हा नेष्टा भवन्ति । अन्यद् वश्यादिकं जनात् नेयम् ॥

भा० टी०—द्विपदराशियों के जलचरराशि भक्ष्य है और सिष्ठ छोडकर सब राशि वश्य है। तथा सिंहराशि के वृक्षिक छोडकर सब राशि वश्य है। सिंह के लिये वृक्षिक श्वभ नहीं है। मनुष्यराशि के जलचर और सिंह शुभ नहीं है। और राशियों में लोक के ब्यवहार से वश्यादिक समझना॥

विशेष — मनुष्यादिराशि —

''न्युक्कुम्भद्वलाकन्या चापाद्यार्थञ्च मानुपा । चापान्त्यार्थे मृगाद्यार्थं गोसिहाजाश्चनुष्पदा ॥ कर्किमोनौ मृगान्त्यार्थं मन्जा कीटस्तु वृश्चिक ॥ 'स्पष्टार्थं॥

श्रथ तारां योनिञ्चाह—

भे गएयेऽद्बह्ते मिथस्च्यगशराः शेषं न सच्चारिवभा-दश्वेभाव्यहिभोगिनः श्वष्टकश्रुड्मेषाखुश्रुग्द्र्युंदुराः ॥२॥ गोः काली पशुश्रुङ्महिष्यथ पशुद्विड् द्वौ मृगौ श्वा कपि-

हों वभ्रू कपिसिहवाजिहरिगोनागाः क्रमाद्योतयः ।

स॰ टो॰—भे वधूवरयोन नेत्रे मिथ परस्पर गर्ग्ये (वधून जत्राट् वरन जत्रे, वरन जत्राट् वधून चत्र गर्ग्यनीय मित्यर्थ) उभे अद्वहते

# अथ गण राशि कुटञ्चाह-

प्रवीद्रोन्नककोत्तरं निरं सुरेऽकीत्यादितीज्यानिलेन्दृश्रुन्यश्विनि मित्रमन्यद्मुरं देत्यैर्नुणां स्यानमृतिः ॥ १ ॥
स्यादेवामुरयोः कलिर्नुस्रयोर्भध्यं स्वयोः सीहदं
नेःस्वयं द्विच्ययके पडएसु विपद्वेषुच्यमधीद्वके ।
रोपेऽभी निविधा विभैकचरणे भिन्नर्ज्ञराश्येवयकं
भिन्नांत्र्येकभमेनयोर्गणखगो नाडी नृदृरं च न ॥ ६ ॥

'समें भी घर कन्या के एक नक्षत्र के एक चरण न होना चाहिये ! यदि भिन्न क्षित्र और एक राशि हो जा भिन्न राशि एक नक्षत्र हो, वा एक नक्षत्र एक क्षित्र में भी भिन्न चरण हो नो इनमें गण दोष, ब्रहदोष, नाडीदोष, तथा नृदूर पेष नहीं होता है ॥ ६ ॥

## त्रथ प्राहादुष्कृर नाडीञ्चाह—

पट्काष्टे समभं च पष्टसिंहतं चेच्छोभनं स्यात्समं भं द्विद्वांद्रशके द्विनीयसिंहतं श्रेण्डं स्त्रिया युग्विरः। म्लेन्द्राकेभपाश्यजंकचरणादित्यार्यमेशाश्विभे— याम्येद्वीज्यभमित्रभाग्यवसुभत्वाष्ट्रांव्विहर्ज् ध्न्यभैः॥७॥ श्रम्येनांच्य इहंकनादिनवके स्यातां द्विभे चेन्मृति-गोंदादिच्यातः कचिन्नृपसुखे पाश्वेंकनादी हिता। मैन्याद्वद्विज्यपमर्थनंदमपि सत्पद्काष्टकं वश्यतः पद्भिः स्त्री नृगणा वरोऽसूपगणः सत्क्र्टमैन्योस्तदा॥=॥

स० टी०—पर्काप्टं समभं वृपकर्कादिकं चेत् यदि पप्टसिहत स्यात् , तदा शोभनं स्यान् । द्विद्वादशके यदि समभ द्वितीयसिहतं तदा श्रेष्ठ , न्यात् । अर्थान् विपरोत न सत् । तत्र सिहस्य विशेषमाह्—स्त्रिया कन्यया युक् हरि सिह शुभ म्यान् । अन्ये विपमराशयो द्वितीयसिहता न शुभा । अथ नाडी कथयति—मूलेन्द्रार्कभपाश्यजैकचरणादित्यार्थ- मेशाश्विभे (एतैर्नचत्रे एका) तथा याम्येन्द्वीज्यभिन्नभाग्यवसुभ- स्वाप्ट्राम्न्त्रहिर्द्युष्ट्यभे (एतैर्नचत्रे हिर्ताया), तथाऽन्ये शेपनचत्रनवके. (अन्त्या) इति त्रिधा नाड्यो भवन्ति । इहैकनाडिनवके चेत् द्विभे (द्वयोर्वधूवरयोर्नचत्रे) म्यातां तदा मृति स्यात् । गोदाद्विणतो गौत- मीनद्या दिल्यदेशे तथा नृपमुखे चित्रयादौ वचित् (अन्यवरस्यालाभे) पश्चिकनाडी (आद्या अन्त्या च) हिता शुभा स्यात् । मध्यनाडी सु सर्वथा । तथा व्यव्ययं द्विद्वादशं, अर्थनन्दं, (पञ्चनवक चापि शुभ भवति । तथा वश्यत पड्मि वज्यभयोनिखेच- रगणनाडीभि पट्काप्टक सत् शुभ भवति । तथा यदि स्त्री नृगणा, त्रिरोऽस्नपगणो दैत्यनणन्तदा सत्कृटमैत्र्यो सतो शुभं भवति ।।।।।।।।

मां ही - पर्शापृक में यदि सम ( वृक्त कर्क आदि ) रागि वह महि में में मुम होता है। जैसे बुप रामि को अपने एठा तुला के साथ पर्काकृ ार्ड होते पर भी शुभ है। क्वोंकि शेनों राशि से प्राधिपाय है। इन प्रमार सप समराशि से उठे के साथ राजीशमें होने से शुभ है। इसी प्रमा रिशोरण में यदि समगीते दिनीय सहित हो तो हुआ होता है। विकन रेका सिक्त (भागे द्विधिय ) रत्या के साथ दिर्दाद्य में भी धुन है। हैं भएभ है। तथामान, त्येष्टा हरत शातारा, प्रांमा० गुत्रक, उना काः, अपन वितिशिय व नधार एक नाही। सथा स०, स०, पुष्प, अनुः रण ना । धरि । दिशेषात्रा, उत्तरा भाव से व नक्षत्र दिनीय ना का भीर भाष (कार सेव, भारतक सक, स्वाव, विक, उत्तरायाव, धक ८ । र ) न रव त्र तथ नादी है। इनमें किमी एक मादी नदह में बर कर े १५ राव १८ ता भागुन होता है। त्यांत्र सिन्न नाडी होने से शुन है रता व सवा । तमान्यवा ह दीनल देश में सव बलो में, और मह दे १ १ १ १ १ १ १ १ त. एवस और मुत्रीय नाझ में दोनों के नक्षत शुमरा े पार कि मार्ग क्षान से दिलोल्य तथा पञ्चयक दोनी दुबुहर सन ्र १ केट राज नाटि राज्य की सामित्राणुक भी शुभ होता दे। सप रत राज्यात भीर पर रण्यस्यात हो सर श्रम पुर और सह रेंग / - 1 - 1 - 11 - N 1 1 / 1

म्प्रथैकनाडियुजि एकनाडी योगे गोम्प्रर्णाटि (म्प्रादिशहदेन बम्बाझादिकं सर्व ) यथाशक्तिद्देशोद्वरेत् ॥ ९ ॥

भा० टी० — यदि कन्या राक्षस गण और वर मनुष्य गण हो तो वश्य, तारा, योनि, प्रहमेत्री, फृट, नाडी हन छ्यों के शुभ होने से शुभ होता है। यदि स्त्री के नक्षत्र से वर के नक्षत्र समीप में हो तो ( वर के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र दूर पडने के कारण) नृद्र कहलाता है वह अशुभ हे। यदि प्रहमेत्री और योनिमेत्री होनों हो तो नृद्र भी शुभ होता है। यदि आवश्यक हो तो दिद्वादश में तामा और स्वर्ण दान करके, तथा पट्काष्टक में दो गोदान करके, और नव पश्चम में रूपा और कासा दान करके, तथा एक नाडी में गोदान सुवर्ण अन्न वस्नादि विविध दान करके विवाह कर तो दोप नहीं होता है।। ९।।

श्रध वर्ण-वश्य-तारा-योनिगुणप्राह-

भूर्वर्शेंक्यवरोत्तमेऽध वश्भच्येऽर्ध' द्वयं मित्रयोः खं वैराशनके धरारिवशकेऽधो सद्धयोरग्नयः । मिश्रे तच्छकलं त्वधातिसहदोर्वेदास्त्रयो मित्रयो-रेकःस्याहृद्विपतोःस्त्रभावगुणयोद्दों खं महावैरिणोः ॥१०॥

स० टी०—वर्णक्यवरोत्तमे वधूवरयोर्वणंक्ये वा वरे वर्णांत्तमे सिति भूरेको १ गुणो भवित । द्यर्थात् वरे हीनवर्णे गुणाभावः । द्र्यथः वक्यगुणमाह—वशमक्येऽर्व (१) गुण स्यात् । द्वयोमित्रयोः द्वय गुणक्द्वय (२) भवित । वैराशनके वैरभक्ष्ये शून्यं गुणाभावो भवित । द्र्यरिवशके धरा एको (१) गुणा भवित । द्र्यथो तारागुणमाह—सद्धयोः सत्तारयोरस्रयस्त्रयो ३ गुणा भिन्ने (एकत शुभा ताराऽन्यतोऽशुभाचेन् तदा) तच्छकल तद्धे साधंको गुण इत्यर्थः । द्र्यन्यथा गुणाभावो-ऽर्थादेव सिद्धयित । द्र्यथ योनिगुणमाह—योन्योरितसुहहोर्बेद्धित्वारो ४ गुणा भवित्त । मित्रयोस्वयो ३ गुणा द्विपतोर्मियो वैरिणोरेको १ गुणा । स्वभावगुणयोक्तासीनभावस्थयोद्धां २, महावैरिणो (सिहे-भित्यादिकयो) । खं शून्य गुणा भवित ॥ १०॥

भा० टी० — वर और कन्या के वर्ण एक हो वा कन्या के वर्ण से वर के वर्ण उत्तम हो तो १ गुए। यदि कन्या राशि वर्ण से वर राशि वर्ण हीन हो तो गुए का अभाव होता है।—

परि पर करना की साथि परस्पर बजामध्य हो तो भाषा है गुण, होते । मेची हो तो में दो गुण, बैर भक्ष्य हो तो शून्य गुण, बेरपण हो तो १०० मिलता है।

चर करता की नास परस्पर शुभ हो तो २ गुण, एक से शुभ एक में <sup>भा</sup>रे हो तो ११६ देउ गुण । अर्थात् दोनीं से अञुभ हो तो अत्य० गुण <sup>होता र</sup>

ों तो वे योति में अति मैंश्री हो तो ४ गुण, एक से मैंश्री एक में हम ता मेरी हो तो ३ गुण, दोनों में समता हो तो २ गुण, परम्पर वेर में र े गुण, यि दोनों में महा तेर हो तो शुन्य० गुण होता है ॥ १०॥

# चथ प्रत्युणविचारमाद--

एरेजानयनित्रयोः शरमिता अर्थे समारातिके तत्रारः समामत्रके रिपृहिते भूमित्रुदासे त्रयः । ना देश सत्ता त्रप्रस्ट रसास्त्रद्वेषतीत्वे श्राः तत्रास्त्रद्वेष्ट्रप्रस्ट सुरत्रप्रस्त्रकेश्वयत्र सम् ॥ ११॥ ६, वर राक्षसगण कन्या देवगण हो तो ६, गुण और इनसे अन्यथा में ॰ शून्य गुण प्रहण परना चारिये ॥ ११ ॥

## श्रथ कृटगुणविचारमाह—

दुष्क्टे यदि योनिमंत्रमवलादुरं तदांभोधयो नो चेत्खं त्वनयोयदैकमिद भूभींद्रयैक्यके खं गुणः। सत्क्टे वरद्रता भरिपुता पड् भिन्नराश्यैकभे पचान्यत्र मुक्त्टके च गिरयोऽयो नाडिभेदे गजाः।।१२॥

स० टी०—द्विद्वांदशादौ दुष्कृटे सित यदि योनिमैत्रं तथाऽवलाद्रं स्वीद्र च स्यात् तदाम्भोधयश्चत्वारो गुणा ह्रोया । नो चेत् (योनिमैत्रमवला-द्र यदि न स्यात्) तदा दुष्कृटे ख शून्य गुण । यदानयोयौनिमैत्रावला-द्रयोर्मध्ये किमप्येक तदेह भूरेको गुणा प्राह्य । भाड्य्येक्यके एकतस्त्र-चरणैक्ये सित खं शून्य गुण । तथा मत्कृटे सित यदि वरदूरता, भिरपुता राशीशशत्रुता योनिशत्रुता च स्यात् तदा पड् गुणा प्राह्याः । भिन्नराश्येकभे भिन्नराशिनस्त्रैक्ये सित पञ्च गुणा । अन्यत्राऽन्यस्मिन् सत्कृटे गिरय सप्त गुणा प्राह्याः । स्राथे नाडीगुणविचार — नाडिभेदे गजा अप्दो गुणा। प्राह्याः । नाड्येक्ये गुणाभाव एवेत्यर्थतः सिद्ध्यति ॥ १२ ॥

भा० टी॰—द्विद्वादशादिक दुष्ट कृट मे यदि योनि मैत्री और छीद्रता हो तो ४, यदि योनिमेत्री छीद्रता दोनों न हो तो श्रन्य ०, दोनों में एक हो तो १ गुण समझना। एक नक्षत्र के एकही चरण हो तो शून्य ० गृण होता है। यदि सत्कृट में नृदूरता और राशिशत्रुता योनिशत्रुता हो तो ६, यदि भिन्न राशि एक नक्षत्र हो तो ५, अन्यथा, सत्कृट होने से ७ गुण होते हैं॥ १२॥

यदि वर कन्या की पृथक् नाडी हो तो ८ गृण होता है, अर्थात् एक नाडी में दोनों के नक्षत्र पडने से ० अन्य गुण समझना। मुहर्नमार्तएड.

विकार

# उदाहरए-

वर जन्म-तुण्दनी

इन्या जन्म-कुण्डरी

|       | =    | `        | ξ                |          |
|-------|------|----------|------------------|----------|
| 14 ON |      | ड<br>राज |                  | ¥        |
|       | F 19 | `        | स्॰ यु           | •        |
| 77    | βn   | के०      | પ્ર              | गु०      |
|       | 75   | ş        | २<br><i>चं</i> ० | ३<br>मं० |



लिये प्रा कृट गुण ७ मिला। तथा वरको अन्तय नाही कन्या की मध्य नाही है। एसिलिये प्रथक् नाही होने से प्रा गुण ८ मिला सब का योग=०+१+ ऽ॥+२+॥+७+७+८=२७। अठारए से अधिक हुआ इसिलये उपरोक्त वर कन्या का विवाह सम्बन्ध द्युभवद है। इसी प्रकार सब राशियों में मेलापक विचार करना॥ ५२॥

श्रथ पधृषरयोविवाहकाल माह— स्त्रीणामप्टमवर्षतस्त्रिपु चृणां तीर्णव्रतानामयु-च्वव्देप्वत्र च राधमाययुगयोर्मार्गे विवाहः श्रुभः ! ज्येप्टं पूर्वजयोस्त्यजेद्धिमहिचं श्रेज्योनस्तेटान्वितं यन्मासादि जनुर्भवं प्रथमके गर्भे त्यजेन्नानुजे ॥ १३ ॥

म० टी० — स्त्रीणा कुमारीणामप्टमवर्पतिस्तिषु ( अप्टमनवमद्शमेषु ) वर्षेषु, तथा च नृणा पुरुपाणा तीर्णव्रताना सम्पन्नव्रतानामयुक्ष विपमेष्वव्दे- पुवर्षेषु राधमाधयुगयो ( वैशाखच्येष्टयो , माधफाल्गुनयोः ) मार्गे मार्ग-शीर्षे च विवाह शुभ स्यात् । पूर्वजयो अधमगर्भौत्यन्नयोर्वधूवरयोर्व्यष्टं च्येष्टमास त्यजेन् । वधूवरयोरिकतरे च्येष्टठे व्येष्टमासे पि न दोपः, त्रिच्येष्ठस्येव दूपितत्वात् । तथा झेज्योनखेटान्वितं बुधगुरुरहितमह्युतं हिमरुचि चन्द्रभ्व त्यजेन् । जनुर्भव यत् मासादि त्याज्यप्रकर्णोक्तं तत् प्रथमके गर्भे त्यजेत् । अनुजे द्वितीयादिगर्भोत्यन्ने न त्यजेत् ॥ १३ ॥

भा० टी०—कन्या के ८, ९, १० इन वर्षों मे, तथा पुरप के व्रत समाप्त होने के बाद विपम वर्षों में वैशाल ज्येष्ट माघ फाल्गुन और अग्रहण में विवाह ग्रुम होता है। यदि वर कन्या दोनों प्रथम गर्भ के हो तो ज्येष्ट मास त्याग करें। अर्थात् एक के ज्येष्ट रहने पर भी ज्येष्ट ग्रुम है। तथा बुध बृहस्पति से भिन्न ग्रह से युक्त चन्द्रमा को त्याग करें। और प्रथम गर्भ के कन्या वर हो तो जन्म-मासादिक भी त्याग करें। द्वितीय आदि गर्भोत्पन्न के लिये त्याज्य नहीं है। १९३॥

श्रथ स्रवेधं विवाहविहित नत्त्रत्रमाह—
मूलांत्यार्कमधास्थिरेद्दनिलयुङ् मैत्रं विवाहे शुभं
पापत्यक्तमनिन्दुभुक्खलयुतं भोग्यं च विद्धं न सत् ।
विश्वेन्द्वोर्यममित्रयोद्धिंकभयोः पैत्र्यर्ज्तहर्योमियोऽन्त्यार्यम्णोः पुनरस्रपोर्वरुणभस्वात्योरुभाहस्तयोः ॥१४॥

सं० टी०—मूलान्यार्कमघाम्थिरेन्द्वनिलयुङ्भैतं ( मृत्यंति ह्न-मघान्धिरमंतक-मृगशिरम्बातीयुक्तं मैत्रं अनुराधानवतं) तित्र ह्मं भवति । तथा पायत्यकं पापप्रहत्यकं अनिन्दुमुण् चन्द्रकृतिति गलपुक्तं, पापप्रद्र्यकं अनिन्दुमुण् चन्द्रकृतिति गलपुक्तं, पापप्रद्र्यकं अपिन्दुमुण् चन्द्रकृतिति न मण् गुभं स्थान् । अथ वेधमाह्—विद्यवेन्द्रो उत्तरापाद्रमृगणं । मिल्लांभेरत्यन्त्राध्यो । द्विक्रभयो रोहित्यभिनितो । पेत्रवर्णे जाण्यो । पन्त्यार्थको रेवत्युत्तरपान्युन्यो , पुनरस्वयो प्रति गण्यो । परण्यास्थाने । उभाह्मच्यांकत्तरभाद्रपवाह्मयो कित्रां न नेप स्थाहित्यपिभाइलोकेनान्यय ॥ १४ ॥

भा० टी०—उपरोक्त वेध केवल विवार में ही कहा गया है। अन्य कमों में नहीं। अन्य कमों में सप्तदालाका चक लिएवर ईवान कोणमें प्रदक्षिण कम से कृतिकादिक नक्षण न्यास करने से एक एक रेगा स्थित दो दो नक्षणों में परस्पर वेध होता है वह त्याज्य है। अब पाद वेध कहते हैं—चतुर्थ और प्रथम चरण में तथा दितीय और तृतीय चरण में परम्पर वेध होता है। शुभ प्रहके वेधमें केवल वेधित चरण त्याग करें। तथा पाप प्रह के वेध में समस्त नक्षण त्याज्य है। आवश्यक में चरण मात्र भी तथा पाप प्रह के वेध में समस्त नक्षण त्याज्य है। आवश्यक में चरण मात्र भी तथा परण प्रह के वेध में समस्त नक्षण त्याज्य है।

# सप्तरालाका वेधचक-

| हु॰ रो॰ मु॰ भा॰पु॰पु॰ इसे॰               |       |      |               |  |        |                                                                  |  |
|------------------------------------------|-------|------|---------------|--|--------|------------------------------------------------------------------|--|
| भ० <u> </u>                              |       |      |               |  | _      | — म०<br>— पृ०<br>— उ०<br>— <sub>१</sub> ०                        |  |
| য় ০ —<br>ঘ ০ —                          | 0.370 | -    | -<br> -<br> - |  | -<br>- | —ग्नि॰<br>—स्वा॰<br>—वि॰                                         |  |
| अ०—<br>रे०—<br>उ०—<br>प्०—<br>श०—<br>ध०— | 0 80  | 30 0 |               |  |        | — पू०<br>— उ०<br>— <sub>१</sub> ०<br>— त्रि०<br>— स्वा०<br>— वि० |  |

इस चक मे एक एक रेखा मे जो दो दो नक्षत्र है उनमे परस्पर बेध होता है। अर्थात् कृतिका में कोई ग्रह पढ़े तो श्रवणा विद्ध होता है। तथा श्रवणा में कोई ग्रह रहेगा तो कृतिका विद्य समझा जायगा। इसी प्रकार चरण वेध मे यदि

इति का के प्रथम चरण में कोई बह हो तो अवण के चतुर्थ चरण विद्ध, यदि इतिका के द्वितीय में बह हो तो अवण का तृतीय पद विद्ध इत्यादि परस्पर सब में समझना ।। १५ ॥

#### श्रथ वेधभङ्गमाह—

लग्नेशे भवगेऽथवा शिशानि सदृष्टे शुभे वाङ्गगे होरायां च शुभस्य वा व्यधभयं नास्तीति पूर्वे जगुः। भौमाक्त्रयाकृतिपड्जिनाष्ट्रनखभं हंत्यग्रतो लत्तया खेटोऽर्कोर्किमितं शशी ग्रुनिमितं पूर्णो न सन्मालवे ॥१६॥

स० टी०—लग्नेशे भवगे एकादशभावस्थे, अथवा शशिनि चन्द्रे सद्दृष्टे, वा शुभे शुभग्रहे लग्नगे, वा शुभस्य होरायां चापि व्यथभयं वध-दोपो नास्ति इति पूर्वे पूर्वाचार्या जगु.। अथ लत्तादोपमाह—भौमात् कुजात् (भौमादिराह्नत खेटो प्रह्) अग्रत कमात् त्र्याकृतिपड्जिनाष्टनखभं लत्त्या हन्ति—यथा भौम स्वाग्रतस्तृतीय, बुधो द्वाविंशं, गुरु पप्टं, शुक्र- महर्नमार्वगढः

रच्युवियां, शनिस्थमं, सहविंशं नचत्रमिति । नयाऽवींऽर्रीमरं <u>ह</u> प्रारे गर्ता सुनिमितं सप्तम स्वाप्रतोषिमं भं छत्तया हन्ति । तन मालं र न नन् न ह्यमम् ॥ १६॥

माठ डो०—परि लानेश १९ वें माप्र में हो, वा चलमा हुम्मा एए हो, या शुभप्रह लग्न में हो, या लग्न में शुभ ब्रह की होता ही तो वेंच " र्ली होशा यह पूर्वाचारों ने बहा है। अब रचा दीय कहते हैं-मंगट भागे हे है हा, पृथ २२ में , बृहस्पति ६ हा, हाक २४ वाँ, शति ८ वं. ल २०२१, रवि १२२१, धरामा ७३१, नक्षत्र को रूपा से इतन वर्त है। व नवान कात माना देश में अश्रम है।। १६॥

अधान्यानि दोपान्तगायाह— पाणामं प्रत्योह चंद्रतनुमं विद्र्ज्ञनमर्जके त्या ये जन्मभनवक्षेत्रे ननुगते सुयत्मिन्ह स्यजेत् र अयं हत्योक्षती युगमनास्तकीः खवाणेन्द्रवी नाराः संक्रमणे त्यजेशिक्यतः सर्गर क्वेत्रीनवरः ॥१८॥ संकल्लिमिता तारालभनप्रहगताध्विभात् ।।
श्चर्य-लग्न वा प्रहगन नक्षत्र जानना हो तो लग्न वा प्रह की राष्ट्रयादि को
९ से गुना कर ४ का भाग देने से लिच्चि में एक जोटकर अरिवन्यादि नक्षत्र

रोता है। तथा सक्रान्तिकाल से पूर्वापर मिलाबर उक्त घटी स्थान्य है।

श्रथ सन्धिदोपादिकमाह—

पर्पष्टिर्ऋतुसंधितस्तिथिभयुक्संधां द्विनाङ्यां ग्रहा-त्तत्पादैदिवसांस्त्रिवेदपिष्टभान्मागिधेतान्संत्यजेत् । स्त्यातेऽच्हसुद्गमं च शिखिनो राकाष्ट्रमीमाग्दले

विट् प्रांत्ये कृतरुष्टयोरबहुले कृष्णे निरेकेष्विह ॥१⊏॥

सं र्टां - ऋतुमिन्धतो वसन्तादिप्रवृत्तिसमयान पट्पष्टिघेटिकास्या-ज्या । तिथिभयुक्सन्धौ तिथि-नत्तत्र-योगाना सन्धौ दिनाङ्यौ त्याख्यौ । नहान प्रह्णान तत्पादेस्तदीयचरणै कमेण त्रिवेदपिङ्मान् ( एकपाद प्रह्णे त्रीन् , द्विपादप्रह्णे चतुर , त्रिपादप्रह्णे पट्, सर्वप्रहणेऽष्टौ ) दिव-सान् त्यजेन् । तथा प्रह्णत प्राक् 'पूर्व' ख्राधितान् 'पूर्वोक्तदिवसान्' सत्यजेन् । उत्पातं भूमिकम्पादौ ख्रगृहं सप्तदिनं त्यजेन् । शिखिनः केतो-नद्गममुद्यं च त्यजेन् । अथ भट्टामाह—ख्रवहुले शुक्रपत्ते राकाष्टमी-प्राग्टले पृणिमाप्टम्यो पूर्वार्धे, कृतकद्रयोश्चतुर्श्यंकादञ्यो प्रान्त्ये उत्तन्यार्थे विट् विष्टि स्यान् । कृप्णे कृष्णपत्ते इहोपरोक्तेषु तिथिषु निरेकेषु (चतुर्वशीसप्तम्यो ।पूर्वार्धे, तृतीयादशम्योकत्तरार्धे इत्यर्थ ) विट् भट्टा स्यान् ॥ १८॥

भा० टी०—वसन्तादि ऋतु की सन्धि में ६६ घटी, तिथि नक्षत्र और योग की सन्धि में २ घटी त्याज्य है। एक चरण ग्रहण हो तो १ दिन, २ चरण ग्रहण में ६ दिन, ३ चरण ग्रहण में ६ दिन चारो चरण ( सर्व ) ग्रहण में ६ दिन त्याज्य है। तथा ग्रहण से पूर्व उक्त त्याज्य दिन सल्या के आधे दिन त्याज्य है। तथा ग्रहण से पूर्व उक्त त्याज्य दिन सल्या के आधे दिन त्याज्य है। भूकम्प आटि' उत्पात में ७ दिन शुभ कर्म में त्याज्य है। केतु का उदय जब तक रहै तब तक त्याज्य है। अब भद्रास्थिति कहते हैं—शुह्रपक्ष में पूर्णिमा और अष्टभी के पूर्वार्थ में और चतुर्थी एकादशी के उत्तरार्थ में, तथा कृष्णपक्ष के १४, ७भी के पूर्वार्थ में और तृतीया, दशमी के उत्तरार्थ में भद्रा रहती है। १८॥

चि॰-एक का अन्त दूसरे का आदि की सन्धि सजा है।

श्रय त्रिविधगण्डात्तमाह— मापॅडांतिमभांततोऽव्यित्रदिकं पूर्णान्ततोव्य्यर्पकं कीटांत्पालिविगमतः क्रुयटिकं गंडांतम्ध्वीयरम् । सावेश्व्यहगान्ययोगिवरती भं तत्र चंडायुर्व दुर्योगे दिनभाग्य माभितिदयुग्भेऽर्कस्तदेकागलः ॥१६॥

सं हार—मार्पेन्द्रान्तिमभान्ततं आहंतपाद्येष्ट्रारेवतीनहारतं स्यां गरं परोपरोऽतिपादिक पटीचनुष्ट्यं नत्त्वगण्डान्तं स्थान् । त्रः पर्णागरं परोपित्यन्तान् कर्यापरं अद्याद्यं विश्वणत्ति स्थान् । कर्यापरं परोपित्यन्तान् कर्यापरं अद्याद्यं विश्वणत्ति स्थान् । भिणान्यातिसमतं कर्यमीनहित्रभान्ततः कुर्यद्वर्योगर्यं राप्तां स्थान्य स्थान् । अथ चराद्ययुधमाह—सान्देशान्तं स्थान् रोपित्योगर्योगर्यात्मातं कर्यान्ति स्थान्ते स्थान्य स्थान्ते स्थान्ते स्थान्य स्थान्ते स्थान्य स्थान्य स्थान्ते स्थान्य स्थान्य स्थान्ते स्थान्यस्थान्ते स्थान्ते स्थान्य स्थान्ते स्थान्यस्य स्थान्ते स्थान्ते स्थान्ते स्थान्ते स्थान्ते स्थान्ते स्थान्ते स्

नागत्रिपट्संत्यारं (चतु सम्रित्वपश्चान्टत्रिपट्संत्यं) यामदल यामार्ध आचार्या दिवेव दिने एपोज्मन्ति त्यजन्ति न राज्ञावित्यर्थः। अथ सूर्या-

विवारे दिवा इन्द्रस्विदित्तागर्नुवेदिह्यः (१४, १२, १०, ८, ६, ४, २ एतिसतं) नथा निशि रात्रे। द्यकं एकोन निवन्द्रदिकं (१३, १९, ९, ७, ५, ३, १ एतिसत । पोउणाशं दिनमानस्य पोडशांशमित कुलिक उज्मिन त्यजन्ति, प्रपरे आचार्या तिक्यंश पश्चदशांशमितं उज्मन्ति । अथ तेरेव इन्द्रस्वीत्यदिभि भूतृ तैरमरेज्यद्यास्फुजिद्भ्य गुरुद्धध्युक्रेभ्य

हमात काल, रुएदा(या। अस सुं, राक्स (अरात्मार्ग) उन्मिन्त त्यजन्त ।। २०।।
भा० टा०—रिवार में भ्या सोम में श्वां, महल में २रा, वुध में भवां,
यहम्पति में ८वां शुक्र में १रा, जनि में छठा अर्धयाम शुभ में त्याज्य है। इन
अर्धयामां को दिन में दी त्याग किये हैं राजि में नहीं। तथा रिव आदि दिन
में कम में (५४, ५२, ५० ८, ६, ४, २ ये मुहूर्त, और राजि में कम से
१२, ५१, ९. ७, ७, ३, १ ये मुहूर्त कुलिक होते हैं। इसका मान दिनमान
तथा राजिमान के पोटशारा, दूसरे आचायों के मत से पश्चदाश के तुल्य है।
ये शुभ में त्याज्य है। तथा गुरुजार के कम से सातो दिन में कम से उपरोक्त
सुहूर्त काल सजक है, तथा बुधवार के कम से उपरोक्त ही मुहूर्त कण्टक
संज्ञ है। तथा शुक्रवार के कम से वे ही १४ आदि मुहूर्त यमघण्ट होते हैं ये
शुभ में त्याज्य है। १०।।

∓पट्रार्थ चक-

|                 |      |     | ₹पष्ट | ाध च | n—  |     |      |         |
|-----------------|------|-----|-------|------|-----|-----|------|---------|
| वार             | रवि० | च ০ | 310   | उ∘   | वृ० | शु॰ | হা ০ | ×       |
| यामार्घ         | પ્ર  | v   | ۵     | u    | 6   | ar/ | Ę    | यामदल   |
| कुलिक<br>दिवा   | 3.8  | १२  | 50    | ۵    | ધ   | ષ્ઠ | २    | मुहूर्त |
| ङ्खिक<br>रात्री | १३   | 33  | ٩     | v    | ч   | ą   | 9    | ,,      |
| कार             | 6    | ھ   | ક     | 3    | 8.8 | 32  | 30   | ,,      |
| कण्टक           | ξ    | я   | ٦     | 3.8  | १२  | 90  | 6    | 11      |
| यमघण्ट          | 30   | c   | ξ     | 8    | 2   | 98  | 88   | ,,      |

श्रथ त्रिविधगएडात्तमाह— माप्टांतिपभांततोऽिध्ययिकं पूर्णान्ततोव्ध्यर्पकं कीटांत्यालिविगमतः कुयटिकं गंडांतम्ध्वीधरम् । मावेश्च्यहगाल्ययोगविग्तां भं तत्र चंडायुवं उपींगे दिनभाच माभिजिदयग्भेऽर्कस्तदेकार्गलः ॥१६॥ स॰ टी॰—प्रदिवनोऽदिवनीमारभ्य सप्तविशतिनज्ञेषु क्रमन्
पश्चाशदित्यादिषटिकाभ्योऽप्रेऽद्यिनाङ्यस्त्रतस्त्रो षटिका विष भवतीति
स्पष्टार्थः ॥ २२ ॥

सा० टी० — अधिवन्यादि नक्षत्रों में कम में ५०, २४, ३०, ४०, १४, २१, २०,२०,३०,३०,२०,१८,२१,००,१४,१४,१०,१४,५६, २४,२०,१०,१८,१६,२४३०, इतने दण्ड के बाद ४ धर्डा पर्यन्त विष घडी होती हैं॥ २२॥

चिरोप—उपरोक्त धुवा और विषध्टी मध्यममान से है। आगे के इलोक में स्पर्टीकरण है।। २२॥

#### श्रथ विपघटीस्पटीकरणमाह—

नत्तत्रस्य गतेष्ययोगग्रिकाः स्वस्वध्रुवः पष्टि६० हत् स्पष्टः स्यादत अर्ध्वमन्धियटिकाः स्पष्टाः स्युरेवं कृताः । चंद्रः साम्यभगोऽथ वा शुभस्रहहुष्टोऽथ वा स्वांशगः कोणास्ताभ्रस्रसेषु वा विपभयं हंतीह सांगेऽगपः ॥२३॥

स० टी॰—स्वस्थध्रुव नत्रवस्य गतैष्ययोगेन (भमोगेन) गुणित पिटहृत् स्पटो ध्रुव स्यान, श्रतोऽस्मान् ध्रुवाद्ध्वं विपघटिका ज्ञेया । श्रविधघटिका श्रिप एव कृता (नत्त्रवस्य गतैष्ययोगगुणिता पिटहृता स्पट्टविपघटिका श्रिप एव कृता (नत्त्रवस्य गतैष्ययोगगुणिता पिटहृता स्पट्टविपघटिका स्युभवन्तीत्यर्थः)। अथ विपघटीभङ्गमाह—चन्द्र सोम्यभग ग्रुभराशिगतोऽथवा ग्रुभमुहृदृहुष्टोऽथवा स्वाशगः स्वनवांशस्थो वा कोणास्ताश्रमुखेपु (९।५।७।१०।४ एपु स्थानेपु) स्थितस्तदा विपभयं हन्ति नाशयति। यदि वा सागे लग्नसहिते इहानन्तरोक्तकोणादिस्थाने श्रद्भागे लग्नेशोऽपि विपमयं हन्ति नाशयति॥ २३॥

भा० टी०—उपरोक्त स्वस्वध्रुवा को नक्षत्र की भगोगघरी से गुना घर ६० का भाग देने से लिट्घ स्पष्ट ध्रुवा होता है। इसी प्रकार के को भगोगघरी से गुना कर ६० का भाग देने से स्पष्ट विषयरी प्रमाण होता है। यदि चन्द्रमा शुभाशि में हो, वा शुभ मित्र से देखा जाता हो, वा स्वनवाश में हो वा पाए। अ।७।५० इन स्थानों में हो तो विष भय का नाश करता है। अथवा लग्नेश लग्न सिहत उक्तस्थान ( अर्थाव पाराधाण ५०) में हो तो विषदोष का नाश करता है। २३।।

उदाहरण—यदि सृगशिस में भनोग ६० हो तो १४ घटी के बाद ४ घटी पर्यन्त विप घटी कहलाती हैं। यदि भभोग ६० से न्यून वा लिधक हो तो

# मुहर्नमार्तएड:

चय दुर्मुहर्तं, क्रान्तिसम्यसम्भवं, मृत्युयोगञ्जाह— शुक्रेंद्रीज्ययमेषु गोंकरविभूतुल्या सहर्ता दिवा दुष्टाः स्युः कुजनिश्यगो य इतरे संत्यर्थयामादिषु । भेच्यः संपति हृद्धितुर्यचरणे ब्रह्मद्वितीयेऽपमः सरोया चनुविश्वपाशियमलॅंद्रतर्कभेर्मृत्युदाः ॥ २१ ॥ शुक्लं ब्ल्यारिविधुः सुवर्गद्दगितः स्वोजोयुजीज्ये तनौ शुक्रे वा शुभटांब्ध कण्टकनिजांशेज्येत्तितः सम्रहः ॥२४॥

स० टी०—कन्यानी त्तिकशत्रुगेहगभृगु पष्ठोऽपि पष्टस्थानिस्थतो ऽपि भद्गरुन नो भवति । तथा शत्रुशिननोर्गेहस्थितो वार्कगोऽस्तंगतो भौमो मृत्युगतोऽप्टमम्थोऽपि नो भद्गरुन भवति । शुक्ले शुक्लपचे म्बोजोयुजि सुवलयुक्ते इज्ये गुरौ शुक्रे वा तनौ लग्नस्थिते सित सुवर्गन् हगित शुभवर्गशुभटिष्टगत 'अन्त्यारिविधु ' द्वादशपप्टस्थचन्द्रः शुभदो भवति । प्रथ कराटकनिजाशेज्येचित केन्द्रनिजनवाशस्थगुरुदृष्टो विधु समहोऽपि बुधगुरुवर्ज्यव्हयुक्तोऽपि शुभदो भवतीत्यर्थ ॥ २५ ॥

भा० टो०—पदि कन्या, धनु, तथा अपने त्रानु की राशि ( कर्क सिंह ) में हुम हों तो पए स्थान में भी भगककारक (अशुभ ) नहीं होते । तथा यदि महल अपने त्रानु ( घुध ) की राशि वा चन्द्र की राशि ( कर्क ) में हो वा सूर्य सानिध्य से अस्त हो तो अप्टम स्थान में भी भंगकारक नहीं होते । तथा गुकल पक्ष में पूर्ण वली गृहस्पति वा जुकल एक्ष में हों और चन्द्रमा शुभ महके वर्ग में हो और त्रुभ महसे हप्ट हो तो १२ ६ स्थान में भी चन्द्रमा दोप कारक नहीं होते हैं । तथा यदि केन्द्र वा स्वनवाशस्थ गृहस्पति से हप्ट हो तो समह चन्द्र भी दोपकारक नहीं होता है ॥ २५॥

श्रध सामान्यदोपापवादमाह—

दोपाणां शतमिन्दुजः शतयुगं शुक्रो गुरुघोतये-ह्नचं कंटककोणगोंऽगमिनचंद्रौजस्वि पाताटिकान् । भंगा ये विवला न तेऽत्र सफलाः संध्यंशतुल्योऽफलः स्याद्मवांशसमो ग्रहोऽखिलफलः संध्यूर्ध्वगः स्यात्परः ॥२६॥

सं० टा॰—कण्टककोण्ग केन्द्रिकोणस्थ इन्दुजो बुधो दोपाणां रातं घातयेत् शुक्त कण्टककोण्गरचेत् रातयुगं वोपाणां रातद्वयं, गुरुः कण्टककोण्गरचेत् वोपाणा ठत्तं घातयेत् । इनचन्द्रौजस्व रिवचंद्रवल-युत श्रङ्गं ठग्न पातादिकान् दोपान् घातयेत् । ये भङ्गा दोपभङ्गा विवला चलरिहतास्तेऽत्र दोपभञ्जने सफलाः समर्था न भवन्ति । श्रथ भावफलं कथयति—सन्ध्यंशतुल्यो महोऽफलः शुभाशुभफलप्रदो न भवति । भावाशसमो भावस्याशादिना तुल्यो महोऽखिलफल सम्पूर्णफलप्रदो श्रय निवाहलक्षशृद्धिमाह — नाने चंद्रराला रिपा शशिसिता सर्वे शुने खे वृत्री-अन्तिं अपेऽमः सुखगोऽष्टमो कुनशुभाः शुकस्तृतीये शुने । ना वे सर्वेरामाः शुभा श्रविलगास्त्रयष्टारिमाः स्युः सन्ति व्याद्रारायंत्र स्वे व्रियेऽश्रवक्षेत्र स्वाक्तिक्षाक्षाः ॥२४

43

<sup>१६० × इनघ</sup> = ६ × इनघ, इत्येभिरंशे पूर्वनते रहित परिचमनते ति सूर्यो दशमलग्न स्यादेवेत्यतिरोहितमेव गोलविदाम् । तथा च - प्रत <u>६ + परु (६ + प्रत )</u> दशल-सप्तमल एतेनैकगुरोन ३ ३ एतेनैकगुरोन छप्र द्वितीयोभात्रो, द्विगुरोन युतं छप्नं हतीयो भाव इत्यपि स्पष्टमेव। सप्तल-चल  $= \varepsilon + सप्तमल-(\varepsilon + चल)_{= -} - सप्तमल-दशमल,$ ३ नैकगुऐन युत सुखभाव पञ्चमो, द्विगुऐन युत सुखभावः ो भावो भिवतुमहिति । तथा च वृत्तयोः सम्पातद्वयस्य पड्भान्तः ात्वात् लग्नादय सपड्भा सप्तमादयो भवन्तीत्यपि स्फुटमेव । तथा द्वयोर्भावयोरन्तरप्रदेशस्य मध्यविन्दुरेव सन्धिरित्येव "द्वियोगो-रु संधिरित्युपपन्तम् ॥ २७ ॥

भाः टी०--नत घटी पल को ६ से गुगा करने से अशादिक होता है, 🕩 पूर्वनत में सूर्य में घट ने से, परिचमनत में सूर्य में जोडने से दशमलग्न ।। हे। दशमलक्ष में ६ राज़ि जोडने से चतुर्थ भाव होता है। इसी प्राकर ।घरो पर मे लग्नसाधन करना और उसमें ६ राशि जोडने मे सप्तमभाव ता है। सप्तमभाव को दशमभाव में घटाकर शेप के मृतीयांश करके एक गणिन र में जोटने से द्वितीयभाव, द्रिगुणित नृतीयाश को लग्न में जोडने से नृतीय व होता है। फिर उक्त तृतीयाश को २ राशि में घटाकर एक गुणित शेप प्रभाव में जोडने से पछम भाव, द्विगुणित शेप चतुर्थ भाव में जोडने से : भाव होता है। लग्नादि ६ भावों में ६, ६ राशि जोडने से सप्तमादि भाव ते हैं। इस प्रकार न्यादिक १२ भावों को समझना। और समीप के दो दो वों को जोडकर आधा करने से सन्धि (पूर्वभाव की आरम्भ सन्धि अग्रिमभाव विरामसन्धि ) होनी है ॥ २७॥

उदाहरण-दिनमान २६।३६, इट्टइण्ड ७।१५ दिनार्घ १३।१८, दिवा नित ६।३, स्पष्ट सूर्य ८।२२।२३।१५ यहाँ दशम लग्न बनाना है तो नत घटी र (६।३) को ६ से गुणा करने से अशादि ३६। १८, इसमें ३० का भाग त्र राज्यादि श्रीहा९८ इसको पूर्वनन होने के कारण सूर्य में घटाया तो ७१९६ । १५ यह दशमल्लग्न हुआः । इसमे ६ राशि जोडने से १ । १६ । ५ । १५ िचतुर्थ भाव हुआ। लग्नसाधन का यह स्थृल प्रकार है । सूक्ष्म के लिये द्धान्त देखो ।

भवति । सन्ध्यूर्ध्वगः सन्ध्यंशाद्यधिको ग्रह परोऽप्रिमभागणे हेर्ने मभावस्यैव फलपद इत्यर्थः ॥२६॥

भा० टी० — केन्ट त्रिकोण में बुध हो तो सी दोषों को नाम करें।
केन्द्र निकोण में हो तो दो सी दोषों को, बृहस्पति स्था दोगों को कार
है। रिचिन्द्र के यल से युक्त लग्न हो तो पातादिक दोगों को नाम कार्म निर्मल रहता है वह विफल हो जाता है। अब भारती जो नोपमह निर्मल रहता है वह विफल हो जाता है। अब भारती हैं — सिप्प के संदयकादि नुन्य ग्रह हो तो वह शुआशुभ फल नहीं है। भार के सदयकादि नुन्य होने पर पूर्ण फल देता है। यदि सिप्प हो। मह अधिक हो तो अग्निम भाव का फल देता है। रह।।

अधिक हो तो अग्निम भाव का कल दूता है। अग्निस अग्निस

भार टी०—नत घटी पल को ६ से गुगा करने से अशादिक होता है, (सको पूर्वनत में सूर्य में घट ने से, पिट्टियमनत में मूर्य में जोड़ने से द्वामलान ता है। ट्वामलग्न में ६ राशि जोड़ने से चतुर्थ भाव होता है। इसी प्राकर ट्या पर से लग्नसाधन करना और उसमें ६ राशि जोड़ने से सप्तमभाव ता है। सप्तमभाव को द्वामभाव में घटाकर शेप के नतीयाश करके एक गणित म में जोड़ने से द्वितीयभाव, हिगुणित नृतीयाश को लग्न में जोड़ने से नृतीय वि होता है। फिर उक्त नृतीयाश को २ राशि में घटाकर एक गुणित शेप तुर्थभाव में जोड़ने से पद्मम भाव, द्विगुणित शेप चतुर्थ भाव में जोड़ने से ट्रिभाव होता है। लग्नादिह भावों में ६, ६ राशि जोड़ने से सप्तमादि भाव ।ते है। इस प्रकार लग्नाटिक १२ भावों को समझना। और सभीप के दो दो ।वॉ को जोड़कर आधा करने में सन्धि (पूर्वभाव की आरम्भ सन्धि अग्निमभाव ।विरामसन्धि) होती है॥ २७॥

उदाहरण—हिनमान २६।२६, इप्टरण्ड ७।१५ दिनार्घ १२।१८, दिवा र्वनत ६।२, स्पष्ट मूर्य ८।२२।२३।१५ यहाँ दर्शम लग्न बनाना है तो नत घटी ल (६।३) को ६ से गुणा करने से अशादि ३६।१८, इसमें ३० का भाग कर राश्यादि १|६।१८ एसको पूर्वनन होने के कारण सूर्य में घटाया तो ७।१६ । १५ यह दशमलम हुआ। इसमें ६ राशि जोडने से १।१६।५।१५ ह चतुर्थ भाव हुआ। लग्नसाधन का यह स्थूल प्रकार है । सृक्ष्म के लिये तिस्नान्त देखो। ेरियम्पर् तात बारिका आशय यह है कि दिन्यत हृष्ट्यी की है।

पार्टर बारि सर्व से आहने से प्रथम लग्न होता है। राग्नि से हृष्ट्यी है।

ते तेप के देसे प्रवाहर बदादि फाउ सर्व से प्रथमें से प्रथम तम्म होता है।

रा उत्तापि अश्वर को वसे वसे प्रया किया तो अद्यादि प्रशाहित, अश्वर्म ।

का पार्टर सह रहित को इसे के हसको स्पष्ट सूर्य से जोटने से के कार्याः

का प्रशाह तप जन्म हससे के साथि जोड़ने से अश्वर सह स्वर्म ।

राज वस्त कार्य जन्म कराइसे के साथि जोड़ने से अश्वर सुर्य से साथि ।

राज वस्त कार्य जन्म कराइसे ॥ २०॥

# भग गापपार कर्तरीठवणमाह—

गरोती तिमाद्ययम्यगतयोः स्यान्क्रस्योः कर्तमी सो वक्षान्त्रण प्राणुमेहत्यथ गुरी शिक्षे शुभै वा तनी । त्रा का सीस्यलगेऽपि वा गुरुगुज्ञीः केन्द्रकीलेषु वा सारक कोस्थलको दिविनसी नीचस्थिनी सानिह॥२०॥ श्राग्नि भाषगृहयुषु युशनिसेवेन्द्धिनं हारपि-

ज्यारेतिष्वपरं विवाहिमतिवित्संध्यासु होने तनो ॥ २६ ॥
स॰ टी॰—जग्नं मेतिथि गनितिथिसिहत प्रदेहिन नविभिभेक्तं, इभहग्वेदर्तुभृगेपरं अष्टद्विचतुष्पटेकशेष. 'क्रमेण' रोगाग्नीनहरात्यया
भवन्ति ('प्रष्टगेषे रोगां, द्विगेषंडिन , चतुरशेषे इनो राजा, पट्रोषे
हरखोर , एकशेषेडत्ययो मृत्युरित्यर्थ ) तत्र राज्यकमीञ्जीषु (राति ,
अर्को रिववारो मौज्जी व्रतवन्धस्तेषु) कज रोग त्यज । भौमगृह्चुषु
(भौमे, गृहे, दिवमे चेत्यर्थ) अपन त्यज । शुशनिसेवेन्दुषु (दिने, शनी,
मेवायां, इन्दो मोमवारे च ) इन राजमंद्यम त्यज । इज्यारेतिषु (इज्यो
गुक्तवार , आरो मङ्गलवार, इतिर्यात्रा तासु ) हर चौर त्यज । विवाहसितविन्सन्ध्यासु अपर मृत्यु त्यज । किस्मन सित तनौ, लग्ने हीने
विवाले सित । लग्ने चिलारे नेतेषा दोष इत्यर्थान् सिद्ध्यति ॥ २९॥

भाग टीन —रादयादि लग्न में गत तिथि सख्या जोडकर उसमें १ का भाग देने में ८ जीप बचे तो रोग, २ जीप में अग्नि, ४ दीप में राज, ६ दीप में चौर, १ दोप में मृत्यु सङ्गक 'वाख' होता है। याद रुग्न निर्वेष्ठ हो तो राग्नि, रिवेवार, उपनयन इनमें रोग वाख का त्याग करना। मगठवार, गृहकर्म, और दिन में अग्नि का त्याग करना। १दन, द्रानिवार, सेवा (नौकरी) और सोमवार में राजवाण का त्याग करना। गुरुवार, मगठवार, और यात्रा में चीर वाख का त्याग करना। तथा विवाह, द्रानवार, युधवार और सन्ध्या समय में मृत्युवाण का त्याग करना चाहिये। यदि लग्न वली हो तो इन वाणों का दोप नहीं होता है। २९॥

चिशोप-- मूल दलोक में चोर वाण में स्वाज्य समय नहीं कहा गया है।
समापि राजि में चोर के वली होने के कारण राजि में चोर का स्थाग करना

चाहिये ॥ २९ ॥

चाहिय। १९९॥
 उदाहरण — जैसे गुक्छपक्ष १० दशमी में मिथुनलग्न में वाण दोष
पडता है या नहीं यह विचार करना है तो गत तिथि ९, मिथुन की मख्या ३ में
जोडने से १२ इसमें ९ का भाग दिया तो ३ वचा, इसलिये मिथुन लग्न में
वाण दोष नहीं हुआ। तथा यदि कन्या नग्न लिया जाय तो कन्या की राशि
सख्या ६ में गतितिथि ० जोटने से १५ इसमें ९ का भाग देने से ६ रोष यचा
इसलिये यहाँ चोर वाण हुआ। इत्यादि समझना। निथि सख्या गुक्ल प्रतिपदादि से लेना ॥ २९॥

स्य छस्नवाशग्रद्धि तद्यपादश्चाह—

जन्मच्चित्रतो मृती तद्धियो तद्गाश्च ये तद्भ्या
मत्र वाङ्गगमन्तकृत्वलु न चेत्तत्स्वामिमिन्नेकता।

शस्तों ऽशो घटभीरुयुग्मधनुषां विज्ञास्तभांशो तथा

चन्द्राप्रययुतो मृति वितनुतो दैन्यं च हीनोजनः ॥३॥

मंत्र होत् जन्मतीत्यते। जन्मराशितो जन्मलप्नाम मी मृति

वागमा ।। ता तद्भियो तयोर्मृत्युभानयोरिधपौ से (महाः) तद्वि

वागमा ।। ता तद्भियो तयोर्मृत्युभानयोरिधपौ से (महाः) तद्वि

वागमा ।। ता तद्भियो तयोर्मृत्युभानयोरिधपौ से (महाः) तद्वि

वागमा ।। त्रामात्रामनदीयनवाशाः, तद्वभं तेषां राशिश्चेति वागमा

पा । त्रामात्रामनदीयनवाशाः, तद्वभं तेषां राशिश्चेति वागमा

पा । त्रामात्रामनदीयनवाशाः न त्रोप इत्यर्थान भिद्यवि। वागमा

वागमात्रीः प्रामात्रमान्यामात्रमधनुषां तुलाकन्यामिशुन वि

र अपः । त्रामाः शस्त स्थातः। विज्ञास्तभांशो नुध्यहिनास्त्यहागां गित्

र अपः । त्रामाः शस्त स्थातः। विज्ञास्तभांशो नुध्यहिनास्त्यहागां गित्

र अपः । त्रामाः शस्त स्थातः। विज्ञास्तभांशो नुध्यहिनास्त्यहागां गित्

(३) (३) वर्ष । हीवीजमा विद्यलम्य घटम्य मांशी दैन्य वारित्र

स० टी॰—चन्द्रे तौलिमृगाम्यगे सित वर्गोत्तमतो वर्गोत्तमेन विना प्रन्तिमलवं 'प्रन्त्यनवारा नो दयान, तथा चर्चे चरलप्रे चरं चरनवारां च नो दयान। तथा च पञ्चेष्टपेटोनितां (यत्र पञ्चेष्टपेटा न स्युन्तां) तनु लग्न नो दयान। प्रथ नवारामाह—मेपादिषु क्रमान् श्रजनक्तौलिककुर्शराया नवांशा भवन्ति। यथा—मेपे मेपाया वृपे मकरायाः मिथुने तुलायाः, कर्के कर्मायाः, एवमेव क्रमेण सिंहादिष्विप होयाः। प्रथेष्टनवाशार्थे लग्नसाधनम्—इष्टात् इष्टनवाशत पूर्वनवांशकाः गतनवांशसस्या दशहता श्याप्ता विभक्ता लवाद्या श्रशाद्या तनुर्लमं भवति॥ ३१॥

अत्रोपपत्ति —इष्टराशिलम्ने इष्टनवाशार्थमनुपातो यदि नवनवांशेषु त्रिशवशा लभ्यन्ते तदा गतनवाशेषु ्किमिति=

 $=\frac{9\times 100}{3}$  इप्र लग्नस्य गताशा । एतदुपरि विंशतिकलासिहत-मशत्रय (३।२०) वर्तमाननवाशो क्षेय इति । अन्यत् सुगममेव ॥ ३१ ॥

भा० टी० — यदि चन्द्रमा तुला वा मकर में हो तौ वर्गोत्तम (राशि के अपनानवांश) छोडकर अन्तिम नवाश विवाह मृहूर्त में न देना, तथा चरलप्र में चर नवाश नहीं देना, तथा जिस लग्न में ५ ग्रह इप्ट न हों वह लग्न भी नहीं देना चाहिये। मेपादिक राशियों में क्षम से मेप, मकर, तुला, कर्क इन राशियों ने आरम्भ कर नवाश होते हैं। तथा इप्ट नवांश पर से लग्न के अशादि जानने के लिये — इप्टनवाश से गत नवांश सख्या को १० से गुनाकर ३ का भाग देने में इप्ट लग्न के गताश होते हैं। अर्थात् उससे आगे ३ अंश, २० कला पर्यंत इप्ट नवाश रहता है।३१।

उदाहरण—जैसे कन्यालग्र में मिथुन का नवांश कितने अश के वाद होगा यह जानता है तो कन्या में मकर आदिक नवांश होता है इसलिये मकर से मिथुन तक गिनने से ६ हुआ, इसलिये गत नवाश सख्या (रूप तक) ५ हुआ; इसकी १० से गुणाकर ५० इसमें ३ का भाग देने से १६१४० लग्न के गतांश हुए, अर्थात् कन्यालग्न में १६१४० लंश के वाद २०१० अंश तक मिथुन का नवाश रहेगा इसलिये लग्न मान राश्यादि ५११६१४०।० से ऊपर ५१२०।०।० राश्यादि तक रखने से कन्यालग्न में मिथुन का नवांश होगा। इस पर से आगे कहे हुए विधि से इएकाल बनाना ॥३१॥

श्य त्यनम् तसयो शुद्धि होरेशश्चिह — लगोशी स्वपह्ययुनी नृमुखदी वान्योन्यपाढी विर्ता ताभ्यां सप्तमको तथैव युवतेनी चेत्तयोर्मृत्युदी । दिन्ने इक्तीनविलयके स्विसिनजेन्द्राकिनीवासनी रोरेजा ययने: सलोऽसि स्वलजा नेण सभे मध्यमा ॥३२॥ श्रथं सफलं जामित्रदोषमादः— लग्नेन्द्रोः रमर्गे शुभाशुभखगे स्तश्राधिमृत्यू ततो-व्नाद्गोनात्कृतमार्विकात्त्वखयमलेव्धं यदाव्धीपवः । सन्स्विष्टोचनिजांशभेऽस्तमखिलं पश्येदरित्र्यायगे

मुर्ये वा खजलाद्यकोणगशुभो वाञ्जां प्रपरयेत्र तत् ॥३३॥ स० २१० — लग्नेन्द्रो स्मरगे सप्तमस्ये ग्रुभाग्रुभखगे क्रमेणाधिमृत्यू स्त', शुभखगे प्राधि, पापप्रहे मृत्युरित्यर्थ । ततस्तरमान् सप्तमस्थप्रहाद्वजान्द्रोनान् (चन्द्रसप्तमस्थान् चन्द्रानान्, लग्नसप्तमस्थान् लग्नोनान्) कृतः मीर्विकान् कृतकलात्मकान् राख्यमै शतद्वयेन लच्च यदाऽव्धीपवश्चतु - पचागत तदैवाधिमृत्यू नान्यथेत्यर्थः । ष्यथ तद्यवादमाह्—सन् शुभग्रहः स्विष्टोन्चितजाशमे शुभ-मित्रोन्चस्वनवाशराशौ स्थितोऽस्त सप्तमभवनं अखिल पूर्णे पश्येन् तदा तन् जामित्र न स्यान् । वा सूर्ये ष्रिरिज्यायगे पष्ट वृत्तीयेकादशस्ये, तत्र स्यान् । वा खजलाद्यकोणगश्चभोऽव्ज चन्द्रं प्रपश्चेत् तदा तन् जामित्र न स्यान् ॥३३॥

श्रवीपर्णात्त — मिथ पञ्चपञ्चाशन्मितनवाशान्तरितौ लग्नप्रहौ, चन्द्रप्रहौ वा न्योन्य मप्तमार्थो भवतोऽतस्तवन्तरकलाभिरनुपातो यिव शत-दृयकलाभितेनेकनवाशमानेनेको नवाशस्तवा लग्नप्रहान्तरकलाभि किः भित्यागता नवाशसंख्या = लग्नप्रहान्तरकला, अत्र लिध्धर्गतनवांशसंख्या

सा यदि ५४ मिता तदा वर्तमानवाशस्य ५५ मितत्वात् जामित्रं स्वादेव । श्रन्यथा पद्भाल्पाधिकान्तरितत्वात् जामित्राभाव इति स्फुटमेव ॥३३॥

भा० टी० — लान अथवा चन्द्रमा से सप्तम भाग में शुभ यह हो तो आधि (सन्ताप), पापग्रह हो तो मृत्यु होता है। उस ग्रह में लान तथा चन्द्रमा को घटाकर अन्तर की कला में २०० से भाग देकर लव्धि यदि ५४ हो तभी उपरोक्त दोप जामित्र होता है अन्यथा नहीं। दोपभंग कहते हैं — यदि शुभ ग्रह शभके राशि अश में वा मित्र के राशि अश में वा स्वोच स्वनवाश राशि में होकर सप्तम भवन को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो जामित्रदोप नहीं होता है अथवा सूर्य (६।३।११) हन स्थान में हो वा शुभग्रह १०।४।१।५।६ इन स्थान में स्थित होकर चन्द्रमा को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो जामित्र दोप नहीं है है। ३३।।

उदादरग्—इस विवाहत्या कुण्डली से लग्न और चन्द्र दोनों से सहन श विवाह रूप्न ग्रह है। यहाँ विवार करना है कि प्री से जामित्र दोप है या नहीं तो स्ट प्री

|    | ઙ         |     | ४ के |          |
|----|-----------|-----|------|----------|
| ¥7 |           | E   | 1    | 3 नां    |
| E  |           | स्क |      |          |
|    | 2         |     | गु०  |          |
|    | FŢ        |     | 3    |          |
| ,  |           | 72  |      | खुल<br>१ |
|    |           | 78  |      | `        |
|    | *         |     | 2.7  |          |
|    | eretar ye | -   |      |          |

े राव ३९। ५८ व स्पष्ट चह्न ३। १। १५। २४ की घटाया होत ६। १८। रो १ १८ १८८ १४ १०१ । ११ इसमें २०० का भाग दिया तो ५० लॉल हैं ११ १ एउट उच्च मालम व रहने पर भी जालिय होप नहीं हुना ॥३।३ अस्य सहस्वति चन्नमी च कथ्यति —

न्यनं कंत्रणम्यागुरिनमेहभूषुत्राः क्रमान्यूर्णमा क्यान्य प्रम्मोत्तरं च सकताः प्रयन्ति पूर्णं सुनम् । रिष्टि मे देगते हैं। तथा दीप प्रह अपने स्थान से ३। १० को एक चरण से, १। ० को दो चरण से, १। ० को तीन चरण से देगते हैं। तथा समस्त प्रह सप्तम ७ को पूर्णदृष्टि (चारो चरण । से देगते हैं। गृह १. होरा, २, हक्काण ३,नमांन ४,हारजांन ५,धिमांन ६ ये ६ वर्ग है। शुभ प्रह के वर्ग शुभ होता है। दूसरे आचायाँ वे मन से मित्र का भी वर्ग शुभ है। अर्थात् पाप और शत्रु के वर्ग अद्युभ होता है। दूसरे आचायाँ वे मन से मित्र का भी वर्ग शुभ वर्ग हो यह अद्युभ होता है। ३४॥

### श्रय पड्वर्गन्नानमाह—

भोक्तं माग्गृहमोजभेऽर्कशिशानोहीरे समेऽव्जार्कयो-र्हक्केट् मावसुतथर्मपो नवलवः मोक्तः स्वतोऽर्काशकः। शुक्रज्ञेज्ययमासृजां शरमुनीभार्थेपवो सुग्मभे विशाशा विपमे तएव गढिता व्यस्ताश्च पड्वर्गकाः॥३५॥

स० टा०—गृह "भेशा मंशु-वु" इत्यादिना प्राक् पूर्वमेव प्रोक्तम् ।

श्रोजमे विपमराशी 'कमान्' अर्कशिशनोहीरे तथा समे समराशी श्रवजार्कयोश्चन्द्ररव्योहीरे भवत । प्राक्सुतधर्मप प्रथमपञ्चमनवमेशः

हक्ते र्-द्रेष्काण्स्वामी कमाद् भवति । नवलवो नवांश प्रोक्त. कथित
एव । श्रक्शिशको द्वादशाश स्वत स्वराशिमारभ्य कमाद् द्वादशराशीनां
भवति । युग्ममे समराशी शरमुनीभार्थेपव (५।७८।५।५ एते ) श्रशाः
क्रमेण शुक्रज्ञेष्ययमासृजां शुक्रबुधगुरुशनिकुजाना त्रिंशाशा भवन्ति,
विपमे विपमराशी त एव गदिता 'महा श्रशाश्च' व्यस्ता विपरीता ज्ञेयाः
इति पड वर्गका प्रोक्ता ॥ ३५॥

भा० टी० — जिस ग्रह का जो गृह (राशि) है वह पूर्व कह चुके हैं। विषम राशि में प्रथम १५ अश तक सूर्य की होरा वाद १६ से ३० अश तक चन्द्रमा की होरा होती है। सम राशि में प्रथम चन्द्रमा की तव सूर्य की होरा समझना। द्रेटकाण विचार करना हो तो प्रथम द्रेटकाण उसी राशीश का, दूसरा द्रेटकाण उस राशि से पद्ममेश का, तीसरा उससे नवमेश का ट्रेटकाण होता है। नवाश पूर्व ही कह चुके हैं। द्वादशांश उसी राशि से आरंभ कर वारहो राशि के कम से होते हैं। सम राशियों में ५, ७, ८, ५, ५, अश कम से शुक्र, बुध, बृहस्पति, शनि, मगळ के त्रिशाश होते हैं। विषम रिशे



केमिति रव्यानपन्मुपपपते । नधाप्र रिक्टस्नातरे रिवभोग्याशा, लग्न भुक्ताशास्त्रपन्नपर्तिराणयथा । नस्सम्बन्धिफाल एवेष्टकालोऽतस्तेषा योग एटेष्टकाल इति स्पृटमेष । भुक्तभोग्यपलानयन्त्रनुपातेन—यदि विश्वदंशी-स्त्राशिनिजोद्यमान तदा पृथिक भोग्याशीर्भुकाशीथ किमित्युपपन्नं भवतीति दिव् ॥ ३६ ॥

भी० र्टा० — यत संवान्ति वाल से हुए काल तक के दिनादिक को गत
भीर अग्निम सवान्ति के अन्तर्गत दिनादिक से भाग लेने से रादयादिक सूर्य
(समसना, उसमें मेपादि से सवान्ति पर्यन्त गत राशि रेया जोडने से तात्का
(लिक सर्य होता है, उसमें तात्कालिक अयनारा जोडना। रात्निगत इष्टकाल
अभीए हो तो सूर्य में ह राशि जोड देना। फिर सायन सूर्य के भोग्याश को
'स्वदेशीय उद्यमान से गुनाकर ३० का भाग देकर लव्धि सूर्य के भोग्यकाल
,पलात्मक होता है। उसमें इसी प्रकार लग्न के भुक्ताश से भुक्तपल साधन
कारके जोडना और उसमें लग्न रिव मध्यस्थ राशियों के उदय पल जोडने
में पलात्मक इष्टकाल होता है, उसको ६० का भाग देकर घट्यात्मक
यना लेना॥ ३६॥

ददाहरण्—अग्रहण कृष्ण १३ गुरुवार में प्राप्त घटीपल पर वृक्षिक की सकान्ति हुई। और अग्रहण क्रुप्त प्र गुरुवार में उदयकालिक सूर्य वनाना ह तो सक्रान्तिकाल से इप्रदिन तक दिनादि है। अहै हसको वृक्षिक और भेषु के सक्रान्ति के अन्तर दिनादि २९। प्रश्व से माग लेकर लिख राध्यादि विद्याद ए प्राप्त के सक्रान्ति के अन्तर दिनादि २९। प्रश्व से माग लेकर लिख राध्यादि विद्याद लग्द प्राप्त के स्थान में सिथुन के स्थान हुए हे तो हुप्टकाल जानने के लिखे तारकालिक अथनांत २१। २४। दे को स्थान के नवाद्य हुए हे तो हुप्टकाल जानने के लिखे तारकालिक अथनांत २१। २४। दे को स्थान के उद्यमान ३४५ से गुना किया ८६२। प्रश्व इसमें ३० का माग देकर लक्ष्य पल (२८) जीव अर्धाधिक होने के कारण (२९) यह सूर्य का भोग्यकाल हुआ। तथा लग्न २। २८। प्राप्त प्रमुचन के नारण (२९) यह सूर्य का भोग्यकाल हुआ। तथा लग्न २। २८। प्राप्त प्रमुचन के उदयमान ३४२ से गुना कर २५३। ३१,२४ हसमें ३० का भाग देकर लब्ध खान ३४२ से गुना कर २५३। ३१,२४ हसमें ३० का भाग देकर लब्ध खान ३४२ से गुना कर २५३। ३१,२४ हसमें ३० का भाग देकर लब्ध खान के भुक्तपल ३३८ इसको सूर्य के भोग्यल २९ में जोडा १४७ इसमें सायन सूर्य और लग्न के अन्तर्गत राधियों के उदयमान योग १५९४ को जोडने से १७४१ पलात्मक इप्टकाल

में भारतीय प्रदेशक की विषया के बाग ३०० में गुरावर उसमें ३० कर भाग नेवर मनिष्यान २३ हुन्द्रवान सुन्धा ॥ ३० ॥

श्रभ गार्धातरमन प्रथयति

गोधूलं पटजादिये शुभक्षरं पञ्चात्रशृद्धी स्व-रथांग्नात्वरपूर्वनोऽर्भवटिकं तत्रेन्द्मष्टारिगम् ।

मोग्राह्मं कुजपष्टमं गुरुयवारं पानमक्त्रम

जिलादिवसुरवेऽनिस्इट इदं सर्योचनाढ्ये कचित् ॥ ३८ ॥

स॰ टा॰-पथाहरमुद्री ( विवासकितिथिभादिशुद्धी ) सत्या रवे मुर्यस्यार्थास्तान परपूर्वतोऽर्भघटिक जिशात्परुमित गोधूरु सायंकालीनलग्नं परजादिके श्ट्रादिगीनवर्णे शुभकर भवति। तत्र गोधूलरुग्ने अष्ट-मारिंग इन्दु, साम्राद्ध पापसिंहतलग्न, श्रष्टम कुज, गुरुयमाह गुरुशनि-दिन, पात क्रान्तिसाम्य, श्रक्तिमं सूर्यसक्ताति, जह्यात त्यजेत्। श्रर्थात् श्रन्ये दोपा प्रत्र शुभाय भवन्ति । क्वचिन यौवनाद्योऽतिसङ्ग्रहेऽत्यावश्यके सित विप्रमुखे बाह्मणादिवर्णवये 'चन्यसुलग्नाभावे' इटं गोधूलं सत् शुभ होयम् ॥ ३८ ॥

भा० र्टा० — अर्थान्त समय से ( १५ पल पूर्व और १५ पल पश्चात् ) भा गापरी गोपुल लग्न होता ह यह तिथ्यादि पम्चांग शुद्धि रहने पर सुद्रादि हीन वर्षों में शुभकर होता है। उक्त गोध्ल एस में, अप्टमहूँपष्ट चन्द्र, पाप-महयुत रुझ, अष्टम भीम, गुरवार और शनिवार, पात, सूर्य की सकान्ति इन सर्वों को त्याग करना चाहिये। अर्थात् और दोप त्याज्य नहीं है। युवावस्था भादि आवश्यक होने पर कदाचित् अन्य लग्न शुभ नही मिलता हो तो प्राह्मणादि

वर्षों में भी गोव्ह शुभ कहा गया है ॥ ३८॥

श्रथ विवाहवेदिका कर्मणामङ्गमुहतंब्चाह— वेदी पाक्षवणा चतुर्वरक्ररा हस्तोच्छिताग्रयस्य दो-र्जादेद्वित्रयुगाङ्ग्लौरपचिता सोक्ता वहिर्चापतः। यस्याङ्गं यददोऽङ्गिनो गदितभे कुर्यादिहेन्दोर्वलं नालोक्यं तु विवाहतस्त्र्यरिनवाहि पाङ्न कुर्यादिटम् ॥३६॥ स० टा०--- बहिर्वामतो गृहाद् वहिर्वामभागे प्राक्प्रवर्णा पूर्वदिङ् निम्ना चतुर्वरकरा (वरस्य चतुर्मि कौरैस्तुल्या समन्तात्) हस्तोच्छि-

रवें दिनों से, सथा १० दिन हे लान १ सता। तब नियम तिनों में, १ महीने वे बार १ पर्न व शीनर नियम मानों से छत्र वर्ग में बार पत्तिम वर्ष तर नियम वर्षों में, ५ पर्न में, पार हत्तानुसार ( तियम वयाति वा नियार न करके ) नैनात्र फात्मन, सार्ग-द्यांगं हुन मानों से द्यार पक्ष से, ध्वण धनिष्ठा तथा नियाहोग नक्षत्र, धित्रा क्षित्रनी पुष्य हन नक्षत्रों से विधर त्यनों से राति से प्राचीन गृह में यहानीबा काषायाँ न वहा है।।१०।।

श्रथ प्रथमायादादाँ भर्यादिगृहे पासनियेधमाह— उद्वाहात्मथमे शुचाँ यदि वसेदार्तुर्गृहे कन्यका हन्यात्तश्चननी त्तये निजतनुं ज्येष्टे पतिज्येष्टकम् । पाँपे च श्वशुरं पति च मिलने चेत्रो स्विपत्रालये तिष्टन्ती पितरं निहन्ति न भयं तेपामभावे भवेत् ॥४१॥

स॰ टी॰—उद्वारान विवाहान परं प्रथमे शुचौ आपाढे कन्यका यदि भर्तुर्गृहे वसेन तदा तज्जननी पितमातर हन्यान प्रथमे चये चयमासे निजतनु स्वगरीर, प्रथमे च्येष्टे, पितज्येष्टं प्रथमे पौषे व्वश्चर, प्रथमे मिलनेऽधिमास च पित हन्यादिति सर्वज्ञान्वय । तथा प्रथमे चैत्रे स्विप-त्राख्ये तिष्टन्ती कन्यका पितर निहन्ति । तेपामभावे भय न भवेत् । ४९॥

भा० टीo — विवाह के बाद प्रथम आपाड में कन्या यदि स्वामी के घर में रहे तो सास को, प्रथम क्षय मासम अपने द्वारी को, प्रथम ज्येष्ठ में पतिके ज्येष्ट भाई को, प्रथम पाँप में दवदार को, प्रथम अधिमास में पति को नादा करती है। तथा प्रथम चेत्र में यदि पिता के घर में रहे तो पिता को नादा करती है। उक्त जनों के अभाव में दोप नहीं होता है। ४९॥

श्रध पुनर्भूविवाहमाह—

श्रुव पुनम् विवाहोक्तभै -श्रुद्रांत्येषु पुनर्श्ववापित्यायः शोक्तो विवाहोक्तभै -नीलोक्यं तिथिमासवेधभृ गुजेज्यास्तादि तत्राक्तभात् । त्रिज्यृच्तेषु मृतिर्धनं मृतिमृती पुत्रा मृतिर्दुर्भगं श्रीरोज्ञत्यमथो धृतीशकृततत्त्वच्तिऽत्ययः साभिजित् ॥४२॥ सं० टी० —श्रूहान्त्येषु (श्रूहा, अन्त्या रजकादयस्तेषु ) विवाहोक्त-भै पुनर्भुवा परिणय शोक्त । तत्र तिथिमासवेधभृ गुजेज्यास्तादि ना-

ने। श्राद्धं स्वयदर्शनैत्यप्रमधीनि शीनलाष्म्याप्तुति सीपासिन्ध्यनिपानमेषकुलजाः सञ्यानिपानं वयस्ति । एत्याणविधि मस्टप्रय स शरामाहोविष्टे समेऽ-

द्युद्दारयो न गृहोद्वर्षां महजयोग्तन्या क्रियाञ्दान्ततः ॥४४

स० टा॰ सग्रष्टपरयोग्यापायि एककुनजा एकगात्रोद्भवाः स्यद्शेनैत्यकं श्राद्धं प्राप्तं प्रापीतिमात्रयन, शीतलाप्य शीतलजलपु आप्लुतिं मजन, सीमासन्यतिपात (मामा प्रामप्रान्त , निन्धुर्महानदी तयोरति-पातमुल्हपूर्पनं ) सन्यातिपात अपस्यय एपिन कटाचिद्दि नो कुर्युः । सत्यात्राहो पश्यमसप्तमिदनयोः नथा, विपाठं समेऽहि पष्टरिहते सम्संख्यकदिनं स मएलपः उद्यास्य उत्थाप्य , प्रव्दान्ततो वर्षमध्ये गृहोद्वहौ न कर्तन्यो तथा प सहजयोः सहोद्दरयोः पुरुपयोः स्त्रियोर्च वर्षमध्ये तुल्या किया न कर्तन्या ॥ ४४ ॥

भा० टा॰—मण्डपोत्थापम पर्यन्त एक मुरु के लोग (सपिण्ड) क्षय-थाद दर्शधाद, निष्यधाद, पेदाप्ययन, शीतल जल में स्नान, सीमा और महा-नदी के उठल्वमन, और अपसम्य कदाचित न करें। विवाहादि दिन से पञ्चम सप्तम दिन में तथा पष्ट छोडकर बाकी सम दिनों में मण्डपोत्थापन करना चाहिये। तथा एक वर्ष के भीतर एक घर में दो के विवाह तथा एक वर्ष मण्य में दो सहोदर के समान किया न करें।। ४४।।

पुनविशेषमाह—

उद्दाहत्रतचृहकेऽज्ददलतत्त्त्त्वहं तिलेस्तर्पणं श्राद्धं पिग्हयुतं महालयगयापिज्यं विना नाचरेत् । पूर्वं सप्तपदीविधेरिधगते दोपे वरे वा मृते देयाऽन्यत्र विवाहितापि च बलाद्या विद्धयोनिर्न चेत् ॥४॥॥

सं० टी०—उद्घाहन्नतचूडके विवाहोपनयनचूडाकरणे क्रमेण अब्दर्भं तंत्रं टी०—उद्घाहन्नतचूडके विवाहोपनयनचूडाकरणे क्रमेण अब्दर्भं तंत्त्त्वराडं (विवाहे अब्दर्भर्यन्तं, उपनयने तद्दं पण्मासपर्यन्तं, दल-तत्त्वराडं (विवाहे अब्दर्भर्यन्तं) महालयगापिठ्यं विना (महालयः चूड़ाकरणे तत्त्वराडं त्रिमासपर्यन्तं ) महालयगापिठ्यं विना (महालयः चूड़ाकरणे तत्त्वराडं त्रिमासपर्यन्तं । मतापिठ्ययदिनं तद्दिना ) तिलेस्तपेणं, पितृपन्तः, गया प्रसिद्धा पिठ्यं मातापिठ्यये गयायां मातापित्रो चयदिने तु पिराडयुतं श्राद्धं नाचरेत् न कुर्यात् । तथा सप्तपदीविधेः पूर्वं वरे दोपेऽधिगते ज्ञाते कुर्यादेवेत्यर्थात् सिद्ध्यति । तथा सप्तपदीविधेः पूर्वं वरे दोपेऽधिगते ज्ञाते

नक्षत्र हो गया थाता (२०१६२) एउच यहि विधि हो तो पेसे योग से उत्पन्न बन्या विध्याच्या बहुन्यता है। भारता दो हासग्रह हातुराहिमत रूपन में हीं तो भी त्रिपबन्या हो में हैं।। ४६।।

श्रम विषयः स्थाने सारा मृत्युत्वितिकरु चाह— एकः क्र्र इंटोद्दभवाष्यम् नना सारी रविः पुत्रगो धर्मरयो धरणीमुनो स्थापयो योगोऽपि तज्जा विषा । म्लायितिपदोद्दभवा रवशुरमानंत्यत्रये तत्स्त्रयं ज्येष्टांत्ये पतिपूर्वजं द्विपचतुर्ये देवरं इति च ॥ ४७ ॥

म् टीं प्राचित्र प्राची एकः मृत्ये रिपुक्षत्रमस्तनुगतक्ष्येत्तदेहोद्भवापि विपक्ष्यम् स्यात् । स्रथं च सीरि शिन तनी लग्न, रवि पुत्रगः पश्चमः भावस्य, धराणीसुत कुनो धर्मस्यो नवमभाजगस्तदायमपरो योगस्तवना वहुन्नवापि विपा विपक्षन्यका त्रेया। तथा मूलाद्यत्रिपदोद्भवा मूलस्य प्रयम् परणत्रयोत्पन्ना श्वशुरं हिन्त । अधन्त्यत्रये स्त्राहलेपाया स्नत्यचरणत्रये विस्त्रय इवशु हिन्त । व्येष्टान्त्ये व्येष्टाचतुर्यंचरणे पतिपूर्वर्जं हिन्त विपक्तुर्यं विशासाचतुर्थंचरणे (ममुत्वन्ना) देवरं पत्यनुजं हिन्त ॥४७।

का पतुर्व विशासाचतुथचरणं ( ममुत्वन्ना ) देवरं पत्यनुज हिन्त ॥४७। भी० टीं० — एक पाप ब्रह हातु राशि में स्वरंगत हो तो भी विपकत्या होती है। यदि वा एस में शिन, पत्त्वम में रिव, नदम में मङ्गल हो तो यह भी विपयेगा होता इसमें भी उत्वक्ष कत्या विष कत्या कहलाती है। तथा मूल हे आदि हो ३ चरणों में उत्पन्न कत्या द्वाग्रुर को, आरलेपा हो अन्त्य के विचरणों में उत्पन्न कत्या द्वाग्रुर को स्त्री को, ज्येष्ठा के चतुर्य चरण में उत्पन्न कत्या पति के उयेष्ठ भाई को और विशाखा के चतुर्य चरण में उत्पन्न कत्या देवर को नाश करती है। ४७॥

श्रथ सापचाद मुलाद्यद्भवपुरुषस्य फलमाह— एवं ना सुनतेरभाव इह नो दोषो नुरेतत्फलं मीज्यूर्ध्वं न वदंति केचिदिष पैत्र्याद्ये फलं मूलवत् । नोहाहो सहजातयोस्त्र्यृतपु नोद्याहाह्मवतं नो प्रमु-ह्यहात्स्त्र्युहहनं न मंगलविधेर्मुटं त्रिशुभ्येषु न ॥ ४८ ॥ स० टी०—एवं मूलाद्युत्पन्नो ना पुरुषः युवते स्त्रिय 'पित्रादीन् हन्तीति' शेषः । तथा श्वशुरादीनामभावे न दोष । नु पुरुषस्य मीठ्ज्यू- सित वा वरे मृते सित सा कम्याऽन्यत्रान्यस्मै देया। या च वलाट् विवाहिता सापि विद्वयोनिः पुंसुक्ता न चेन् तदाऽन्यस्मै वराय देया ॥ ४५॥

भा० थी०—विवाह करने के बाद १ वर्ष. उपनयन के बाद ६ मास, चूडाकरण के बाद २ मास पर्यन्त, जादिवन पिनृपक्त, गया, माता पिता के भूव दिन इनमे अनिरिक्त में तिल में तर्पण और पिण्डयुन श्राद न करें। तथा सन्न पदी विधि में पिहले वर में कोई शोप ममझा जाय अथवा वर मर जाय तो बा कन्या दूसरे वर को दे दी जाय। दोष समझने पर भी यलाकार विवाह किया जाय तीभी वह कन्या दूसरे गुणी वर को देना अगर उस पुरुष से उपसुक्त न हुई हो ॥ ४५॥

विशेष:—वरस्य दोषाः—कारिकानिवन्ये—
"अन्यो मूकः क्रियाद्यीनश्चापस्मारी नपुंसकः।
दूरस्यः पतिनः कुष्टी दीर्घरोगी वरो न सन्॥
मूर्प्रनिर्धनदूरस्य—शूरमोज्ञाभिलापिणाम् ।
त्रिगुणाधिकवर्षाणां न देया जातु कन्यका॥
श्रथ स्त्रागदिनानां विश्वि विषक्षन्यारुज्ञरांचाह—

श्रमीकेः कुशहेमरोप्यरिचना ताम्री च विप्रादिभि-भोषां वा निखिलेः सुवर्णरिचना धर्माय धार्या दुषेः । मन्द्राराकदिने अन्द्रशामिकणिभं भद्रातिथिरचेदिहो-द्रृता सा विपकत्यकापि तनुगां साम्यां रिषुक्तेत्रगां ॥१९६॥

सं० टी०—शस्त्रीके स्वीरहितः, बुविविज्ञीविश्वादिभिवेणेः क्रमेए इन्हेन रौत्यरचिता नास्त्रीचेति, वा निक्तिः सर्ववर्णेः सुवर्णरचिता भाषा धर्मार धार्ता । स्थय विषवन्या तन्नण्माह—मन्दाराकेदिने जानिमद्वातारामिन न्यतमितने, स्वम्युपासिकण्णिमं शतताराकृत्तिकार्वपाण्माम्वतमं नहत्रः

त्या महातिथि हितीयामप्रमीहादशीनामन्यतमा चेन् तरेहोरम्ना या ना े कन्यका होया । तथा रिपुचेत्रमौश्युमशिगनौ मौन्यौ तरुमौ लह्मारी . रहापि ममुद्रमृता कन्या विषक्त्या ज्ञेषा । ४६॥

मां दीं यदि की रहित बादाण हो तो इस की श्रिविय हो तो सु<sup>द्रा</sup> वैतय हो तो कर के खुद हो तो तामे की बत है तुड़े क्यों धर्मीय धारण <sup>करें ।</sup> कपदा सुब करों सुवर्ण की बताई खी धारण कर सकता है !

चित्र, सहस्य की इत्सें दिसी दिन में इत्यीच्या वा कृतिका जा करें

मध्य हो मधा अन्। (शलाका हार्य होई निधि हो हो ऐसे घोग में उत्पत्न रन्या विषय-या कहलाती है। अथवा दो ह्युअग्रह कानुसक्षिमत लग्न में हैं। ती भी विषयण्या होती है।। ४६ ॥

त्रभ विषयः यायोगान्तरः। मृत्रचन्पसिफल चाए—

एकः कृर इरोहभवाष्यध तनी सीरी रविः प्रत्रगो धर्मन्थो धरमाीसुनोऽयमपरो योगोऽपि तङजा विपा । मृलाद्यत्रिपटोद्दभवा रवशुरमहान्यत्रये तत्स्वयं ज्येष्टांत्ये पतिपूर्वजं द्विपचतुर्थे देवरं हंति च ॥ ४७ ॥

मं० रा०--प्यय एक फ़्रो रिपुत्तेत्रगस्तनुगतद्देतेतदेहोद्रवापि विप-कन्यका रयान् । प्रथ च सीरि शनि तनी लग्ने, रवि पुत्रगः पश्चम-भावस्थ , धराणीसुन. कुजो धर्मस्थो नवसभावगस्तदायमपरो योगस्तज्जा तदुःस्वापि विषा विषकन्यका ज्ञेया । तथा मृलाद्यत्रिपदोद्भवा मूलस्य प्रथम-पर्णत्रयोत्पन्ना श्वशुर हन्ति । अहान्त्यत्रये प्राव्लेपाया प्रान्त्यचरणत्रये तिस्त्रय इवश्रृं हिन्त । ज्येप्ठान्त्ये ज्येप्ठाचतुर्थचरणे पतिपूर्वजं हिन्त द्विपचतुर्थे विशाखाचतुर्थचरणे ( समुत्पन्ना ) देवरं पत्यतुजं हन्ति ॥४७।

भा० टी०-एक पाप बह शतु राशि में लग्नगत हो तो भी विपकन्या होती है। यदि वा लग्न में शनि, पम्चम में रवि, नदम में मङ्गल हो तो यह भा विषयोग होता इसमें भी उत्पन्न कन्या विष कन्या कहलाती है। तथा मूल के आदि के ३ चरणों में उत्पन्न कन्या श्वशुर को, आहरेपा के अन्त्य के रे चरणों में उत्पन्न कन्या दवद्युर की स्त्री को, ज्येष्टा के चतुर्थ चरण में उत्पन्न कन्या पति के उयेष्ट भाई को और विशाखा के चतुर्थ चरण में उत्पन्न कन्या

देवर को नाश करती है ॥ ४७ ॥

श्रथ सापवाद मुलाद्युद्भवपुरुपस्य फलमार्— एवं ना युवतेरभाव इह नो दोपो तुरेतत्फलं मौंज्यू धर्वे न वदंति केचिदिप पेत्र्याचे फर्ल मूलवत् । नोद्वाही सहजातयोस्त्र्यृतुषु नोद्वाहादुवतं नो पुषु-द्वाहारस्त्रयुद्दहनं न मंगलिविधेर्मुढं त्रिशुभ्येषु न ॥ ४८ ॥ स्र टी०-एव मूलाद्युत्पन्नो ना पुरुष युवते स्निय 'पित्रादीन् हुन्तीति' शेष । तथा श्वशुरादीनामभावे न दोष । नुः पुरुषस्य मौड्ज्यू-

र्ध्व एतन् फलं नेति केचित् बद्नित । पैत्र्याद्येपि मूलवत् फलं भवति मधान्यस्य एतन् फलं मेवति मधान्यस्य एवर्षोत्पन्ना इवशुरं हन्तीत्यर्थः । सहजातयोः त्र्यृतुषु पणमासाभ्यन्तरे उद्वाही न कार्यो । तथोद्वाहात् त्र्यृतुषु ऋतुत्रयान्तरे व्रतं मी जीवन्यनं न कार्यम् । प्रमुद्वाहात् प्रत्नविवाहात् ऋतुत्रयान्तरे स्त्र्युद्वहनं पुत्नीविवाहो न । तथा च मङ्गलविधिवाहात् मुएडं मुएडनं न कार्यम् । तथेषु त्र्यृतुषु पणमासेष् त्रिशुभी न कार्या पण्मासाभ्यन्तरे मङ्गलत्रयं विवाहत्रतः मुएडनं ) न कार्यमित्यर्थः ॥ ४८ ॥

माठ टीठ— इसी प्रकार मूलादि नक्षत्रों में उत्पन्न पुरप की के पिता आदि के नाशकारक होता है। दयगुर आदि के अभाव में दोष नहीं होता है। कितने आचार्य मीर्ज्ञायन्थन के बाद पुरुष के उक्त फल नहीं होता ऐसे कहते हैं। सधा के आध्यवरण में मूलसहरा फल होता है। इ महीनें के भीतर दो सहोदर के विवाह न कराना चाहिये। तथा विवाह से इ मास के मीतर होता है। इस के उपनयन न कराना चाहिये। वालक के विवाह के बाद कन्या का विवाह तथा पुरु कुल में विवाह के बाद इ मास के अभ्यन्तर मुण्डन न कराना, और इ मास के भीतर ३ ग्रुमकार्य (विवाह, उपनयन, मुण्डन न कराना, चाहिये)। १६८।

श्रधान्यसिद्धान्तमाह—

नो ज्येष्ठाञ्चयु कालरुद्धत ऋते कात्यायनो मुण्डनं चीलं माह न मेखजेत्युभयतः कार्या विवाहादियम् । भेदेश्दस्य च संकटे वितनुयात्युचेदितं मंगलं वैदाहान्तिनते दिनव्यवहिते नद्या नगेनापि वा ॥ ४६ ॥

स० टी० - प्येष्टात् मद्गलात् विहादिकात् पण्मासाभ्यन्तरे काल-रुद्धतो गर्भायानादिकात् ऋतेऽन्यत् लघुमद्गळं न कार्यम् । मुएडनं चौलं चूट्राकरणमेव स्यात् न सेर्पलेति कात्यायनः प्राहोवाच । इयं (सेर्घला) विवाहात् उमयतः कार्या । सङ्कटेऽत्यावरयकेष्ट्रस्य मंवत्मरस्य भेदे भिन्नत्वे विताहात् च्यातः कार्या । सङ्कटेऽत्यावरयकेष्ट्रस्य मंवत्मरस्य भेदे भिन्नत्वे विता मद्गलं 'पण्मामाभ्यन्तरेऽपि' वितनुयात् कुर्यात् । वा वेटाः विता वर्त्ति कुर्यात् । एकदिनेऽपि कनुमावद्यके दिनव्यविति क्तिन व्यवदिनेऽन्तरिने कुर्यात् ॥ ४९ ॥

मा० टी०-- व्येष्ट मङ्गण (दिवाह शतादि ) के बाद व मास के भीता

कार में इस् ( शर्माधानादि ) से अनिरिक राष्ट्रमहरू न वर्द अर्थान् निसके रिचे काल नियत है उसे बरन में दोष नहीं है। बाष्यायन मृति मुण्डन की पूदा बरण बहत है मौदर्भा गर्हा, इसिन्य भीदमां विवाद में पूर्व हा पर भी कर सकता है। भावद्यक में संगरसर वे चद्दा जाने पर ६ माम वे भीजर भी उपरोक्त महा कर सबता है। उससे भी आधरयक हो तो चार दिन के शन्तर करके बरें। विशेष आवदयब में एवं दिन का भी अन्तर करवे करें। एक दिन में भी मही या पर्यंत वे अन्तरित होंबर घर सबता है ॥ ४० ॥

बिशे० - व्येष्टल्युमहल्ल्याण सारमसुण्यये -"प्रावेशान्तवीमन्तविषाहोपनयान मुघाः। इवेष्टमहरूमिस्याट्स्नदन्यरलघु महालम् ॥ तथाच कात्यायन:--

"मातृयज्ञक्रियापूर्वं उपेट्ट कृत्वा तु मञ्जलम् । ष्रत्तुप्रय पुनर्यावन् न पुर्याल्लघु मङ्गलम् । लघु या गुर या कार्य कार्य निमित्तिक यदि ॥''

श्चर्थ-मातृकाप्जाप्र्यंक उथेष्ट मङ्गल कार्यं के बाद ६ मासपर्यंनत लघु मङ्गल न करे नैमित्तिक हो तो कर सकता है ॥४९॥

एकाहेऽपि जनाश्रयांतर इहेदं तारतम्याद्वयुर्थे-र्योज्यं नो यमयोनिपिद्धगनयोरेकत्र कार्यं जगुः। नैकस्मै दुहितदृयं सहजयोर्नेकोद्भवे कन्यके दचादुद्दहनं मिथो न तनुयात्कुर्यादसंपद्यदः॥ ५०॥

स० टो०-एकाहेऽपि संनिहितनदीपर्वताभावे जनाश्रयान्तरे मगड-पान्तरे मङ्गळं वितनुषात् कुर्यात् । इहेद उपरोक्तं बुधैस्तारतम्यात् श्रावश्य-कानुसारात् योज्यम् । तथेदं यमयोर्यमजयोनों निषिद्धम् । श्रनयोः यम-लयोः एकत्र एकस्मिन् दिनेऽप्येकमग्रहपेपि कार्य व्रतादिकं मनुयो ज्गुः। एकसी वराय दुहितृद्वयं कन्याद्वयं न द्यात्, तथा सहजयोभीत्रोः एकोद्भवे कन्यके द्वे न दद्यात्। मिथ परस्परं उद्वहनमपि न तनुयात्। श्रदः इदं (एकस्मै दुहितृद्वयमित्यादि निषिद्धमपि) असम्पदि अन्य-वधूवरालाभे कुर्योत् ॥५०॥

भाव टीव समीप में नदी पर्वंत न रहे सो मण्डपान्तर में एक दिन में

कर सकता है। जैसी आवश्यकता हो उस प्रकार तारतस्य से विज् इसकी योजना करें। ये यमल (दो एक साथ उरपन्न) के लिये निपेध नहीं है। यमल के एक दिन एक मण्डप में भी मुनियों ने मंगल करना कहा है। एक पुरुप को दो कन्याये न दे तथा दो सहोदर माहयों को दो सहोदर कन्यायें न दे। तथा परस्पर (दूसरे की लड़की मे अपने लड़के का और अपनी लड़की मे उसके लड़के का) विवाह न करें। यदि अन्य वर कन्या न मिले तो उपरोक्त

#### श्रधान्यनिर्णयमाह—

नोद्वाहं सति निश्चयेऽपि जगदुः पित्रोः सपित्रोः स्त्रियाः सूनोभ्रोतुरनूदितस्वसुरसूत्क्रांतो पितृव्यस्य च । श्रन्ये स्वान्वयजात्ययेऽपि जनकांवास्त्रीसृतान्यात्यये-ज्ञदार्थार्थार्थदलांतरे विद्धते हेरंवशांत्या क्वचित् ॥ ५१॥

सं० टा॰—निश्चयेऽपि सति सपित्रोः (स्वस्वपितृभ्यां सहितयोः)
पित्रो (माता च पिता च पितरो तयोः) जननीजनकयोस्तथा च क्षियाः
भाषायाः, म्नोः पुत्रस्य, भातुः, श्वनृहितस्वसुर्गववाहितभगिन्याः,
पितृत्यस्य च (ण्नेषां मध्ये कस्यचित्) अस्कान्ती प्राणात्यये बुधा उद्वाहं
पित्रवहं न जगदुनींचु.। अन्ये आचार्याः स्वान्ययजात्यये स्वकुळजमरणेऽपि
वियाहं नोचु । श्रथ जनकाम्बार्ग्यामुतान्यात्यये (जनकः पिता, श्रम्मा
माता, ग्री, मृतः पुत्रः, श्रम्यः स्वकुलजः, एपामत्यये मरणे) 'क्रमेण'
अञ्चायार्थायार्थ्यत्वान्तरे बुधा विवाहं न जगदुः, क्षचित् श्रावश्यके हेरस्यशान्या सृतकान्तेऽपि विवाहं विद्यते॥ ५१॥

माठ टीठ—विवाह के निश्चय हो जाने पर भी पिनामही पिनामह, माना-ी, मानामह, माना, पिना, खी पुत्र, भाई, अविवाहित यहिन, खाखा हनमें तो वे मरण होने से मुनियों ने विवाह करना नहीं कहा है। कितने आवार्य . है हि अपने कुछ के हिसी की भी सृत्यु हो नो विवाह न करें। पिताकी होने पर १ वर्ष, माना की सृत्यु में ६ मास, खी के मरने पर मास, पुत्र मरने पर १ ॥ टेट मास, अन्य हिसी के मरने से २२ दिन के भीतर विवाह क करें अर्थात हसके बाद जिवाह करें। आवश्यक में गणेश जात्नि हाग सृत्य हैंट माने पर भी विवाह करना सनियों ने कहा है। ७१॥ श्रधात्यधिशेषानातः

भात्धात्मजबद्भयेऽनिसमये विजीगृनैः संजये नान्येषां प्रतिकृत्वमार्यायविश्कागङ्गनानापपि । ष्यातुर्यान्गृतनृक्रियानभिभवं नान्दीमृखं नाचरे-

घोकुर्यारज्यस्निस्य महानमनिज्याध्युद्धवे निश्चयम् ॥५२॥ मण्डी प्रातुरस्यये चात्मज्ञात पुत्रमरगावन मार्थमासानन्तरं वाह कार्य एत्यर्थ । भये राजारिभये, अतिममये ममयातिक्रमे, पित्रा. माता च पिता च पितरी तयो ) गृतमरिक्य संशये अन्येषां माता-न्तृभ्यामितरेपां मृतानां प्रतिकृतं ( पृत्तीनः ) नास्ति । तथाऽऽमियविरक्ता-द्गतानां (श्रामयी दीघरोगी, विरक्तो गृहत्यागी, श्रागद्रती दूरस्थितः नेपां ) श्रिप प्रतिकृतं नान्ति । श्रातुर्यान तुर्यश्रतुर्थः पुरुपस्तं मर्यादी रत्य मृतनृक्रियानभिभवे मृतनरस्य श्राह्मक्रियाभावे नान्दीमुखं नाच्रेत. तथा उत्रस्तिस्य मद्गलं नो कुर्यात् । श्रातिन्याध्युद्भवे दारुणरोगोत्पत्तौ तु

नेश्चयं न कुर्यात् ॥ ५२ ॥ भा० टी० - भाई के मरने से पुत्र मरनेके समान (हेद मास अशीच) समझना, याद उसके मगल कार्यं करना । राज भयादिक में तथा काल के अति-काम्त होने पर वा माता विता की मृत्यु के सशय रहने पर स्वकुल के दूसरे निसी में मरने पर भी उपरोक्त प्रतिवन्धक नहीं है। तथा चिररोगी, गृहत्यागी दूरस्थित के मरने पर भी प्रतिवन्ध नहीं होता । बारपुरुप के बीच में किसी मरे हुए की श्राद्ध किया न हुई हो तो विवाहादिक में नान्दीमुख (आध्युद्धिक श्राद्ध) न करें। तथा जो उवरी हो उसका विवाहांटि मगल कार्य न करें। जिसको कोई किंटन रोग हो गया हो उसका तो निश्चय ही न करना चाहिये॥ ५२॥

विशेष समृतिसारावल्याम्— "पितुरव्दान्तमाशीच तदर्धं मातुरेघ च। मासत्रयं तु भार्यायास्तद्धं म्र तृषुत्रयो ॥ अन्येषां च संपिग्डानामाशौर्चं माससम्मितस् । तदा तु शान्तिकं कृत्वा ततो लग्न विघीयते ।।" इतिप्रशा श्राधात्यावश्यके कर्माईतामाह-

चेत्स्यात्स्तकमुक्तपूर्वसमयेऽनारव्यकार्ये वुषः क्रुप्मायडीघृतहोमतोऽपि जननाशौचे कचित्कारयेत् । सिंहेज्ये न शुभं हितं हरिलत्रोध्वी गीतमीद्त्रिणे जाह्रव्युत्तरतः कचिद्धितमजेऽर्केन्तोस्रभीत्यादिषु ॥ ५३॥

स० टी०—चेत् यदि उक्तपूर्वसमये "आरभेन् पूर्वतो यज्ञोद्वाहन-चौलेत्यादि ४३ स्त्रोकोक्ते" पूर्वकालेऽनारच्यकार्थे सूतकं स्यान् तदा कचिदत्यावउपके कुप्माएडी घृतहोमतः (कुष्माएडीभिः "यदेवादेवहेड-निम"त्यादिभिस्तिस्भिर्ऋिभर्म्य तहोमं कुत्वेत्यर्थः) जननारौचेऽपि कर्म कारयेन् । सिंहेज्ये मिहस्ये गुरौ शुभं मङ्गळं हितं न । कचिन् देशकाल-भयादौ परमावश्यके हरिल्वोध्वे मिहनवांशोध्वे सिंहेज्येऽपि गौतमी-एचिग्णे जाहत्र्युत्तरतो गङ्गाया उत्तरे शुभकर्म हितं स्यान् । तथाऽ-न्मभीत्यादिषु रजोभयादिषु समुपिस्थतेषु श्रन्तः (गौतमीजाहत्र्योमि-ध्येपि) अजेऽके मेपस्थे रवी शुभं कर्म हितं भवति ॥ ५३ ॥

भा॰ टीं इसी प्रकरण के ४३ दलोक में पूर्व कार्य आरम्म का समय कहा गया है उसमें कार्य नहीं आरम्म होने पर यदि अशीच प्राप्त हो जाय को आप्रस्थक में जन्माशीच में भी शास्त्रीक ''इन्मार्ण्डापृत होम'' करके कार्य आरम्भ करना चाहिये। सिहम्य गृहस्पति में ग्रुम कार्य हित नहीं है। आवश्यक में गीतमी नहीं के दक्षिण और गद्रा के उत्तर देश में सिह में भी सिंह के नवांश के (१६ अंश २० कला के) अपर मृहस्पति हो तो ग्रुम होता है। तथा गीतमी (गांदायर्ग) और गगा के बीच के देश में रगोमय आदि आप्रस्थक होने पर मेप के मूर्य में सिहस्य गृहस्पति में भी ग्रुमशर्य हिन कहा गया है। ५३॥

् श्रय केषु कर्मसुँ नामराखाः कषु जनमग्थित्रीहा इत्याहः— देगग्रामगृहज्यग्ययहतिद्यूतेषु दाने मनी

मेवाकाकिणिवरीमद्भग्रुन मू मेलके नामभम् ।

जन्मन् परता वश्रुषुरुषयोजन्मन्त्रीमेहस्य चे-

इडानं शुद्धिमिनो चिलोक्य च तयोर्नामर्ज्ञयोर्मेलकः ॥५८ ॥ मं० टी०—देशशामगृहद्यरच्यवहीत्युनेषु (देशे प्राप्ते गुरे च .. ये, दारे रोगे प्रदेवनायवलोकनार्थ ब्यवहारी व्यवहारे, युनेऽल

्रत्यं ) दुनि तुतादानादी चन्द्रवराद्यर्थ, मनौ मन्त्रप्रहणे तथा समा हित्तवर्गसद्भग्पनसूचेत्रके (सेवायां, काहिएयां, वर्गे वर्गगुही, सहरे

स्त्रामे, पुनर्सूमे रहे च ) नामभं ब्राह्मम् । परनः 'ब्रातोऽन्यकर्मेसु' व रू पुरुष्योः जन्मई ब्राह्म । चेट् यदि बत्रुपुरुषयोर्मस्य एकस्पैव जन्मत हालं मा हो। जन्मसीत हार्जि स्वीव्यानि विचारण च पनः समेर्जन प्रस्थानीमस्थारीनको सणपटणाहिको जिलोजण च मोजन्मसीताने नामसीदेव सक्छे विधेयम् १,५४॥

भाठ टाठ ज्यावयेदा, हासवरेदा, हान्यवेदा, शेसाणानि, स्ववहार, युआ, गुणादमानि, सन्त्रसम्म, बाजरेदा वाकिणोविणाव, पर्गेतुदि, सदाई श्री पुनर्शियाद वे सेक्सपब इस बस्य वर्धों से साध्यशिक प्रहमा बरना पाहिये। तथा इनसे शिक्ष वर्धे में जनमाधि प्रदण वर्षे। यदि वह बच्या में विश्वी एक के जनमादित ज्ञान हा एवं यी नहीं तो ज्ञान जनमादित से ग्रद्युद्धि बादि हैतहर वर्णवद्यादिक सेक्सपक दोनों के नाम बादि से ही वरना ॥ प्रश्ना

नधाचोतं शाहिधरं---

"विवाहपटनं चैव लग्नजं ग्रहजं बलम् । नामभाधिन्तयेत सर्वमसातं जन्मभं यदा ॥" इति॥ श्रथाहात जन्मक्षम्य नामाधिकराश्रहावशानभाह — भं नामादिमवर्शातोऽवकहडायुज्यादिवर्शाद्वयौ रुज्यावत्र सर्शा खपाँ यदभिशा बद्दयोऽस्य नामान्तिमम्। श्रामी ब्रुट्टने जनुर्भममलं पट्टस्य वन्ये जग्र-गैंहग्रामनुषाभिषेककुषिमीज्ज्यनाशने भूषशे ॥५५॥

स० टा नामादिमवर्णतो नामायत्तरान्, श्रवकह्डात् "चू चे चोला देण्वाय" इत्यादिशतपदचकात् भं नद्यत्रं होयम् । तथा युजि संयुक्ताद्यरे गायवर्णात् प्रथमाद्यरात् होयम् । श्रव व वौ, सशौ, खपौ इति तुल्यौ होयौ दिभिधा यह्यो यस्य बहूनि नामानि भवन्ति श्रस्यानितमं नाम प्राह्मम् । गाया श्रप्ययो ब्रद्बहने पुरुपविवाहे, पट्टस्य बन्धे तथा गेहमामन्त्रपाभिषेकः । पिमौञ्ज्यन्नाशने भूपणेऽलंकरणधारणे च जनुभ जन्मनत्त्र श्रमलं सुमं जनु, ॥ ५५ ॥

भा० टा०—नाम के प्रथम अक्षर से "चूचेचोला अध्विनी" इत्यादि अब-फहडा चक्र से नक्षत्र और राधि समझना। यदि नाम के आदि में संयुक्त अक्षर हो तो उसमें भी प्रथम अक्षर से नक्षत्र लेना चाहिये। तथा नाम के आदि अक्षर से नक्षत्र जानने में बव सहा, खप, ये दो दो अक्षर समान समझना। जिसके बहुत नाम ही उसका अन्तिम नाम प्रहण करना चाहिए। पुरुष फे विवाह में, पटबन्धन में, तथा मुहप्रवेश, ग्राममवेश, राजाभिषेक, कृषिकर्म, मोज्जीयन्धन, अन्नप्राशन और भूषण्यारण इन कमों में मुनियों ने जन्मनक्षत्र को ग्रम कहा है। अर्थान् जन्म नक्षत्र में ये कमें सब ग्रम होते हैं ॥५५॥

उदाहरण—सबकहटाचक के अनुसार सर्वेटाट और शराधर दोनों का शत भिषा नक्षत्र के दूसरा चरण और कुम्मराशि हुआ। इसी प्रकार वण्डेत्र और वसुदेव दोनों का रोहिणी के द्वितीयचरण। तथा यन्तर और पडानन दोनों का समितित् का चनुर्यचरण हुआ।

ययिष इस्तनक्षत्र के हिनीय चरण में 'प' का पाठ है तयापि पहार के स्थान रतकारतन् उचारण होने के कारण तुत्य कहा गया है। तथा प्रशुम्न, नियन्नाथ इत्यादि स्थुक्ताक्षर में क्रम से प, पि इत्यादि प्रथम वर्ण का ही प्रहण करना चाहिये॥ ५४॥

इति प्रभासमान्यसम्कृतमापाच्याद्यायां विवाहप्रकरणम् ॥ ४ ॥

# श्रथाम्याघानमकरगम् ५ तत्राग्न्याघानममयग्रुद्धिमाद्य---

श्यन्याधानमवादि दारमम्ये दायाद्यकाले परे-द्वींगारिनधुप्रणाकपुष्यम्गपीष्णेट्यव्जलग्नांश्योः । जीवेंद्वर्ककृतः सुतिद्धिनवकेंद्रस्थेरनस्तद्वनैः स्पोच्चेष्टलोगतः परेक्षचयेवित्ताद्यसुद्धी वृषैः ॥ १॥

संव टीव-चहिभ्रष्टें द्रीरममये विवाहचतुर्थे किमीनन्तरे परेग्न्या-चार्ये दायाय कान धनविभागसमये द्वीशानित्रपुर्याकपुर्यमुगः भीकीनेल्ल्ये , व्यव्जनमानयोः (विगता श्रद्या जनवररात्रयो याभ्यां स्वोर्ल्यनंत्रयोः) सम्योत्तरार्थकुममीनककरितनलन्नयोगयोगिय्ये । वा त्रीयेन्द्रकेनुत्रैः सुनद्धिनवकेन्द्रम्थे लग्नान् विकोगोपचयवेन्द्र-व्या नामनद्भर्तगदिनित्य्ये , नथा म्योद्येद्वर्गने स्वराणिन्योत्तर्यः । श्रित्यते तथा परिद्येयशिविध्ये , तथा स्वोद्यदेशमान्यास्य , तथा व्यक्तिसम्बद्धिन स्वर्थक्षेत्रया , वृद्ये पणिदर्वरम्याद्यासम्बद्धिन । द्रिक्षेत्रस्य ॥ १।

ज्ञार होत्र —चतुर्वे इते के अनन्तर हलसमय कड़राता है उस समय में बता एक छात्राची के मन में धन विभाग इसने के छमय में विशास, हरिका,

द्वि प्रभावतात्ववत् व्यापाच्यात्वावात्वस्याधानप्रवर्णम् ॥ " ॥

धाग गृहव्रदरणस् ६ नपादी त्रामस्य ग्रुभाग्रभत्वमाद—

नामर्त्तादृद्विसुतांक्रदिःभवगतो ग्रामः शुभोऽन्योऽन्यथा तत्कार्लेऽत्यभुवां शुभं निवसतां दोषाः परेषामलम् । कन्याकर्किधनुस्तुलाक्रिययदाः कार्ष्यंडजो याम्यतो मध्येऽन्ये न वसत्यथेंद्रककुभो वर्गाः स्युरोजस्विनः ॥१॥

सात् । घन्य उक्तसख्यान्यराशिको मामोऽन्यथाऽग्रुभः स्यादित्यर्थः । तकोणे मामस्य कोणेऽन्त्यभुवां रजकादीना निवसतां ग्रुभ भवति । परेणं घन्यवर्णानां घलमत्यर्थ दोपा भवन्ति । तथा याम्यतो दित्तणिदशमार-भ्याष्टदिश्च क्रमेण कन्याकिष्धमुस्तुलाक्षियघटा कौर्प्यण्डजः (कौर्पी पृदेचक , घरडजो मीन. , एते न वसन्ति, तथान्ये (पृपमिथुनसिह् मकरा ) मध्ये प्राममध्यभागे न वसन्ति । अथ इन्द्रिककुभ' पूर्विदशः सकाशात् क्रमेण घप्रमुखा ( अ-कच-टतपयशा इति ) घ्रष्टो वर्गा छोज स्विनो चलिनो भवन्ति, कथं भृताः स्वपञ्चमपरा स्वस्मात् पञ्चमः परः शत्रुर्येपा ते तथोक्ता इत्यग्रिमश्लोकेनान्वय ॥ १॥

भा० टांव---नामराति से आमराति सख्या २,५,९,००,११ हो तो वह ग्राम वसने में शुभ होता है। इससे भिन्न अशुभ होता है। तथा ग्राम के कोण में अन्त्यज (धोवी चमार आदि) के वास करने से शुभ, तथा ब्राह्मणादि वर्णों के लिये कोण में वास करना अशुभ होता है। तथा ग्राम के दक्षिण माग में कन्या राशिवाले नैंक तिकोण में क्कराति, पश्चिम में धनुराति, वायुकोण में तुल, उत्तर में मेपराशि, ईशानकोश में कुम्भराशि, पूर्व में वृश्चिकराशि तथा अग्निकोश में मीनराशि, तथा शेष राशि वाले ग्राम के मध्य भाग में वास न करें। तथा अपने से पद्मम में परस्पर शतुता है जिनमें ऐसे अवर्गादि आमें वर्ग कम से पूर्वादि दिशा में वली होते हैं॥ १॥

विश्—जिस दिशा में जो वर्ग बली है उस दिशा में उस वर्गवाले को बास करना चाहिये, तथा शासुवर्ग की दिशा में वास न करना। जैमे—अवर्ग पूर्व दिशा में वली है तथा उससे पव्चम तवर्ग उसका शासु परिचम में बली है इसलिये अवर्गवाले के लिये पूर्व भाग में वास करना शुभ और परिचम में अनुभ है। इसी प्रकार साम में समझना ॥ १॥

श्रय काकिणीविचारं वर्णपरत्वेन भूमिवर्णादिकमाह—
श्रयावप्रमुखाः स्वपंचमपरा दिघ्नः स्ववर्गोऽन्ययुक्
तप्रः काकिणिका गर्जेमिथ इमा यस्याधिकाः सोऽर्थदः ।
श्वेतारक्तकपीतमुष्णवसुधाः स्वादुः कहस्तिक्तकाः
काषायाघृतशोणितान्नमदिरागंधाः श्रभा विष्रतः ॥२॥

सं० टी०—''स्वपमञ्चमपरा.'' इत्यन्तं पूर्वइलोके व्याच्यातम्।
स्यथ काकिगाविचारो द्विन्त इति—मिथः स्ववर्गो द्विन्नो दिगुणितोऽन्ययुक् अन्यवर्गेण युक्तः (एनदुक्तं भवति-वाग्तुकर्ण्वर्गः द्विन्तो प्रामवर्गेण युनम्नथा प्रामवर्गो द्विन्नो वास्तुकर्ण्वर्गयुतः ) गजैरष्टभिस्तष्टः काकिल्का भवन्ति, इमा यस्याधिकाः सोऽथेदो धनप्रदो भवति। स्रथ
वित्रतः त्रावणमारभ्य वर्णानां क्रमेण् इवेतारक्तकपीतकृत्यावसुवाः
शुम्म भवन्ति, तथा स्वादुर्भश्चरमा, करुमेरीचरमा, तिकका निम्बरमा,
कापाया दर्गनकारमा वसुवा त्रावणादीनां क्रमेण् शुभा क्रेया। तथा च
वित्रतः क्रमेण धृतर्णाणिताननमदिरागन्य। वसुवा शुमा भवन्ति २।

काकिणीमायनीपपत्तिः—तत्र प्राचीन वास्यम् । "माध्यवर्गं पुरः स्थाप्य पुष्ठतः सायकं स्यमेन्। विभजेदण्डिभः शेपं काष्टिणी साधकस्य सा॥"

यस्य काकिर्णा माध्यने स साधक्षतत्त्रस्य सात्यः । साध्यक्षा साध्यवर्गसंख्यां ) पुरः ( एक्स्थानीयाङ्गस्थाने ) संस्थाय, साधकं ( साधक्रवर्गसंख्यां पुष्टतो ( दशस्थानीयाङ्गस्थाने स्यसेत एवं इते या संख्या सम्ख्याने सा दशगुणसाधकवर्गसंख्यायुतमाध्य-

رق र्गाणंत्रासमा भर्यात । अन् भाजकस्य नान्यस्तिकाकाकिणी = १८ × साधकवर्ष । साध्यत्रमे चत्र रान्धे, व्रयोगनाभाषान् शेषस्यैव

शास्त्रान् भाष्यो एरेस नष्ट <u>= र अस्पन्यतं भ्या यवर्ग</u> शपनमा वा-

केणी स्यादित्यपपननस् ॥ २ ॥

विद-पाकिस्मिकाधिवयेऽर्थप्रकृतिम् पास्तुकर्यकाकिस्मीतो प्राम-भौतिग्यधिका द्यारा रयायत्या पाद्दाशित व्यवहरन्ति नवीनाः । तन्ना-लाहिमहर्षियास्यविरोपान्न युक्तिसहिमति विवेचनीयं विषरिचद्मिः। षा च नारवावित्रावयम्—

"माध्यवर्ग पुरः स्थाप्य माध्यं प्रष्ठतो न्यसेत्। विभजेदण्डभिं शेर्षं साधवस्य धनं स्मृतम्॥ व्यत्त्ययेनागतं शेपं साधकस्य ऋणं स्मृतम्। धनाधियं स्वल्पमृणं सर्वसम्पद्धदं स्मृतम्।।"

श्रत्र धनमिति काकिणीपर्यायः ॥ २॥

भा० टी०--- वाम्तुकर्ता और प्राम दोनों की अपनी अपनी अवर्गादि संख्या हो र से गुनाकर परस्पर वर्गसंख्या जोदकर आठ का भाग देने से अपनी अपनी कारिणी होती है। दोनों में जिनकी काकियी अधिक हो वह धन देने वाला होता हैं। इसिलिये ग्राम की काकियी अधिक होने से शुभ समझना ।

ष्वेतवर्ण पृथ्वी झासका के, रक्त वर्ण क्षत्रिय के, पीतवर्ण वैष्टय के तथा रुप्णवर्ण एथ्वी इद्भ के यसने योग्य होती है। इसी प्रकार मधुर स्वादवाली एप्बी ब्राह्मण के, कडुआ (मिर्च) के स्वादवाली क्षत्रिय के, तिक्त (नियके ) स्वाद वाली वैदय के और कसेला ( दरीतकी के ) स्वादवाली शृद्ध के शुभ होती है। तथा प्रतसदरा सुगन्धवाली पृथ्वी ब्राह्मण के, द्योणित गन्धवाली क्षत्रिय के, अन्न सद्दश गन्धवाली वैश्य के और मिद्रश सद्दश गन्धवाली पृथ्वी सूद्र के बसने योग्य है ॥ २ ॥

उदाहरण-विचार करना है कि 'शिवशङ्कर चौधरी' के लिये 'जरिसी' मौजे कैसा है तो-शिवशङ्कर की वर्ग सख्या ८ की दूना किया १६ इसमें जिरसी की वर्ग सख्या ३ जोड़कर ८ का भाग देने से ३ दोप वचा पह शिवशद्वर चीधरी की काकियी हुई। तथा जरिसी की वर्ग संख्या ३ को २ से गुना किया ६ इसमें नाम (शिवशङ्कर) की वर्ग सख्या ८ जीड़ने से १४ फिर इसमें ८ का भाग देकर दीप ६ ग्राम ( जरिसी ) की काकिणी हुई । यहाँ नाम

कास्यित म प्राम की कास्यित अधिक है इसलिये धनप्रत होने के साम गुभ हुना (।

प्रकारान्तर में काकिणी माधन सा य वर्ग मध्या पहिले लियहर उसकें पाएँ तरफ माधक की प्रासारणा लिखने में जो अह बने उसमें ८ के भाग देते में शेष माधक की काकिणी बन ) हाता है। तथा उसी अह को उल्टबर ८ में तरित करन म मा य का काकिणी होती है।

जैसे साधक जावशङ्कर बौधरी मान्य 'जरिसो' है। तो उत्तरीति से साध्य कासत्या क पाछे ( पाणें भाग ) साधक वर्ग सत्या स्वते से ८३ मा हुआ असम ८ का भाग तम से शय ३ साधक को काकिणी हुई।

नया उमी ( /3 ) अद्भका उत्तरकर रायने से ३८ हुआ इसमें ८ हा उन से शेप ६ यह साध्य का किकीं हुई। डोनों प्रकार से काकायी साजा नुष्य ही आउ। २॥

स्व वणप्रत्यन मृश्मित्रवस्य शल्यज्ञान बाह— माम्यादिष्त्रव भूनले विरचयेद्वित्रादिको उयोऽखिले नान्येपां नियमो ज्यान यत्र निय्वलाः कृषुर्गृहं हित्स्थरम् । स्वप्रश्नकृतो मुख्यान्त्रथमतो वर्गोदिवर्गे दिगम-श्येनहिग्गतपादिशेनु हपयेः शन्यं मुत्रीमध्यतः ॥३॥

म् राज्यान वा प्रमानिव्यम् क्रिक्ष विद्यात । वा व्यक्ष वा व्यक्ष

न्स् वेष्टदेवता प्रादृबचनस्यायम् तस्म । मु शिवानु ततः भाषामार्थं सम्ब

विवारत ॥ एष प्रत्मप्रप्रशापका प्रसी प्रयोग्य गांग । शापका र वार्ति भारती विवारत । प्रतास । प्रतास विवार । प्रयोग्य स्थार्थ महित्रो स्था । प्रतास विवार विवार । प्रयोग्य स्थार्थ महित्रो स्थान । प्रतास विवार । स्थान स्थान । स्थान स्थान । स्थान स्थान । स्थान । स्थान त्र प्रश्ने स्थान । त्र प्रश्ने स्थान । त्र प्रश्ने स्थान । स्थान स्थान

भा० टी०--- उत्तरस्य ( उत्तर दिशा में हुकी ) भूमि में झासण, पूर्वह्रव पूमि में शिष्टिय, दक्षिणस्य भूमि में धैदय तथा पिधमग्रय में श्र्ह गृह वनावें, वा प्राह्मण सर्विद्यास्य में घर बनावें, त्सरे वर्ण के लिये नियम नहीं है। अथवा जिस स्थान में स्ट्य प्रसन्न हो उस स्थान में सब वर्ण वर बनावे तो हुआ है।

शहय समझने के लिये प्रदन करनेवाले के मुख से प्रथम अक्षर अकार उचारण हो तो प्रयंभाग में, ककार उचारण हो तो अग्निकोण में, च उचारण हो तो पिरचम तो दक्षिण में, ट उचारण हो तो नैक्सिकोण में, त उचारण हो तो पिरचम में, प' उचारण हो तो पायुकोन में, य-उच्चारण हो तो उत्तर में, 'श' उच्चा में, प' उचारण हो तो पायुकोन में, य-उच्चारण हो तो उत्तर में, 'श' उच्चा में, प' हो तो दिशानकोन में तथा ह, प, य हन अक्षरों के प्रथम उच्चारण से रण हो तो शत्य कहना। अर्थात् अन्य अन्नरों के उच्चारण हो तो शत्य मध्यमाग में भी शत्य कहना। अर्थात् अन्य अन्नरों के उच्चारण हो तो शत्य का अभाव समझना।।३।।

श्रहयज्ञानार्थवर्गचकम्

|   | पुरु |    |
|---|------|----|
| য | भ    | 46 |
| य | हपय  | a  |
| प | त    | ट  |
| I | 770  |    |

र 0

١

इ ०

पूरवेत् ॥ ४ ॥

श्रथ स्थानस्य श्रमाश्रमन्त्रमाह—
रवार्च हस्तिमितं स्वनेदिह जलं पृशी निशास्य न्यमेत्पात्र पृजलं स्थलं मद्जलं मध्यं त्वमत्स्फाटिनम् ।
जात्वेवं निखनेदृगृहाधिकभुवं नत्वा जलान्तं स्नरो
यावद्वा पुरुपस्ततः किपिशरस्तुल्याश्मिभः पृग्येतु ॥ ४ ॥
सं० टा०- 'यत्र गृहं कर्त्तेत्र्यं तत्र स्थाने' हस्तिमनं श्वभं स्वातं स्रतेन्
इहास्मिन निशास्य मायंसमये पूर्ण जलं न्यमेन् तत् प्रावर्द्धत्रत्रं वेतः
तदा स्थलं स्थानं मन् शुभं, यदि अजलं तदा मध्यं, यदि स्काटिनं दशास्तः
दशुभं स्थानं होयम् । एवं ज्ञात्वा शुभस्याने गृहाधिकभुवं गृहप्रमाणादः
दशुभं स्थानं होयम् । एवं ज्ञात्वा शुभस्याने गृहाधिकभुवं गृहप्रमाणादः
धिकां भूमि जलान्तं जलपर्यन्तं, वा स्तरो यावन्तावन्, वा यावन्तुम्त्यनाः
वनमितं (इरावितिस्त पुरुष्धतिस्मतं) स्वतेन् कि छत्वा भुवं नत्वा प्रत्यम्य ।
ततः किपिशरस्तुल्यादमिभः वानरमस्तकप्रमाणपापाणस्यर्दैः ततः स्वतं

माठ टा० - क्यान के सुभाग्रम समझने के लिये वान्तुमृमि में एक हाथ हरना, एक हाथ चौदा एक हाथ गिरिश धान यनाकर उसकी मूर्य के अपं विकासन समय में जल से पूर्ण कर यदि मान:काल तक जल अमिराह रहें हो क्यान को ग्रुम समझना, यदि जल न रहें तो म यम समझना यदि खान पर जाय तो खानु म समझना। इस प्रकार मृमि शोधन करके शुम क्यान में सृमि को प्रणाम करके पर के प्रमाण में कुठ अभिक सृमि को जलपर्यन्त, वा स्मा ( कूमरे प्रकार की मिटी ) पर्यन्त वा पुरुषप्रमाण ( १० मिन ) पर्यन्त खोड़का पर दसको बन्दर के मन्तक तुक्य पर्यल आदि के दुकदे से भी 11 द्वा

विशेष.—"राज्यमानं यदा क्षेत्रे पाषाण. प्राप्यने नदा । धनामुख्यिताऽस्य स्यादिष्टिकासु धनागम ॥ कपालाहारकेशादी स्याधिना पीटिनो सर्वेन् ।" कप्रार्थम् ॥ ४ ॥

श्चयं दिक्षाचनं अग्रस्तमासनक्षत्राणि चाह भक्तं साध्योदनिष्यनाद्यपदिणि त्याष्ट्रानिलाभ्यन्तरा-न्मीस्येदनोदन्युदयादृद्यश्चार्यप्रदिक्षं स्यानम् तिः । नेहं माजवर्षापरा लगुत्रसमापाणिषु सृद्वानिन्तैः पार्यकेत्ववसुत्रुवैः स्थियन्तनी कृष्यत्युकेन्द्राष्ट्रमे ॥ ७ ॥ स्व होत— प्राप्तिक क्ष्मान यक्ति इत्तर्गहेन प्राष्ट्रानिन्तिभ्यतमा धिप्रार्थाने त्राप्त्रान्त्रयाम् धात्र प्राप्त्र पूर्वति सार्था । स्वति स्वाप्त्र प्राप्त्र प्राप्तिक सार्था । स्वति स्वाप्त्र प्राप्तिक प्राप्तिक सार्था । तथा ध्रयस्थान प्राप्त् उत्तरानस्य विद्यार्थात् प्राप्ति क्षाप्ता । तथा ध्रयस्थान प्राप्ति वत्तावा । माध्यक्ष्मा । शिष्त्रको विद्यानस्य । साध्यक्ष्मान्ति । साध्यक्ष्मान्ति । साध्यक्ष्मान्ति । सार्थिक स्वाप्ति सार्थिक स्वाप्ति । स्वयक्ष्मी विद्यानि स्वयक्ष्मी स्वयक्षित्र स्वयक्षित्र स्वयक्ष्मी स्वयक्ष्मी स्वयक्षित्र स्वयक्षित्र स्वयक्षित्र स्वयक्षित्र स्वयक्षित्र स्वयक्षित्र स्वयक्षित्र स्वयक्षित्र स्वयक्ष्मी स्वयक्षित्र स्वयक्ष स्वयक्षित्र स्वयक्षित्र स्वयक्षित्र स्वयक्षित्र स्वयक्षित्र स्वयक्षित्र स्वयक

माठ टाठ—टजियमी से द्विण वे देश में वित्रा और स्वाती नक्षत्र के मध्य में पूर्व दिशा वा लान करें। तथा दर्जायमी से उत्तर दिशा में कृतिका नक्षत्र के हिंदय से पर्व दिशा का लान करें। तथा भ्रुवताराभिमुख होकर उत्तर दिशा का लान करें। तथा भ्रुवताराभिमुख होकर उत्तर दिशा का लान करें। एस प्रकार दियमाधन करके गृह बनावे। दिशा के लान दिना घर बनाने से सरण होता है। वैद्यान, चौच, फाटगुन, भ्रावण, मार्गशीर्ष हन मासों में मृदुसलक, स्वामी, जातिभवा इस्त, धनिष्ठा और भ्रुवसलक नक्षत्रों में, स्थिरत्य में, त्यान से केन्द्र और अष्टम स्थान शुद्ध हो तो गृहारम्भ करें।। पा

दिव्साधनाविधि — असे उज्जीवनी से दक्षिया में 'अ' स्थान से दिक्साधन करना है तो राजि में चित्रानक्षत्र के विन्धोदय होने पर नलिका से वेध करके निल्काम से लग्यम्त्र समानभूमि पर गिराया तो 'क' विन्दु में पतित हुशा यहाँ चिह्न किया, किर हसी प्रकार स्वाती के उदय होने पर जितने उन्नतांश पर चित्रा का वेध किया उतने ही उत्तताश पर स्वति को वेधकर नलिकाम से लग्यस्त्र 'ख' विन्दु में पतित हुआ वहाँ चिह्न करके दोनों चिह्न के मध्यस्थान 'ग' यिन्दु पूर्वदिशा हुई। तथा उज्जयिनी से उत्तरमाग में 'च' विन्दु से पूर्वदिशा का ज्ञान करना है तो रात्रि में कृतिका नक्षत्र उदय होनेपर वेध करके दिशा का ज्ञान करना है तो रात्रि में कृतिका नक्षत्र उदय होनेपर वेध करके रम्यस्त्र 'छ' यिन्दु में पतित हुआ वहाँ चिह्न कर दिया वही पूर्वदिशा हुई। उत्तरदिशा का ज्ञान प्रवतारा को नलिका से वेधकर नलिकाम से स्म्यस्त्र जहाँ उत्तरदिशा का ज्ञान प्रवतारा को नलिका से वेधकर नलिकाम से स्म्यस्त्र जहाँ पतित हो वही उत्तर दिशा समझना। क्योंकि 'भ्रव सव्हंस्थान से उत्तर में है।।।।।

| <b>छ</b> | ख-ग-क |
|----------|-------|
| च        | 94    |

श्रथ विहितनत्त्रत्रेश्विप विशेषं वृपवास्तुवकं चाह-

नो पृष्ठाग्रविधो न रिक्तकतिथौ नार्कारवारांशयो-रुक्तर्ज्ञेप्विप कुम्भमीनगविधौ स्तम्भोच्छिति नाचरेत् । तुर्यात्पञ्चदशाञ्त्रिदवपरिमिताक्टेदान्धिपञ्च क्रमा-न्नियान्यर्कयुतादि गेहकर्णे भानि प्रवेशेऽपि च ॥६॥

सं० टी०—पृष्ठाप्रविधी (पूर्वादिषु दिक्ष क्रमेण क्रितकादीनि सप्त सप्त नवाणि कथितानि तदनुसारिमप्टनच्चां यहिग्गतं स्यात्तिह्मुखे गृहेऽप-विषु , तिह्नक्षमुखे पृष्ठविधुस्तिस्मिन् सित ) गेहं नो क्रयीन् । रिक्तकिथी च गेतं न कुर्यात् । तथाऽकीरवारांशयोध्य न कुर्यात् । तथा उक्तवेष्पि विहितनच्योपि कुम्भमीनगविधी स्तम्भोच्छिति नाचरेत् अर्थात् तृण-दाकगृहारम्भं न कुर्यात् । शिलान्यासादिकं तु कुर्योदेवेति । अथ वृपवारतुः चक्रमाह-अर्कयुतादि सूर्याकान्तनच्चत्रादि तुयान् चतुर्थात् , पश्चदशान, विद्रकपरिमितान त्रयोविशात क्रमान् वेदाऽव्धिपञ्च भानि गेहकरणे प्रयोगऽपि च निन्यानि भवनित ॥६॥

भार टीर —[सहरालाका चकानुसार कृतिकादि ७।७ नक्षत्र पूर्वादि दिशाओं में पहने हैं, उस िसान से इष्ट (गृहारम्भ) नक्षत्र जिस दिशा में हो उस दिशा में मंसुरा, उसम विनद्ध दिशा में प्रष्टम्थ निष्ठ होने हैं ] उक्त नक्षत्र में भी प्रष्टाप्रवित् रहने पर गृहारम्भ न करें, तथा रिकातिथि में भी न करें। और रिप्रमंगल के दिन नथा नगांत में गृहारम्भ न करें। तथा निहित नक्षत्र में भी कृत्ममीनम्य चन्द्रमा हो नो स्नम्भारोपन न करें। अथीत् नृणकाष्ट गृहारम्भ न करें। मृत्रीतलान्याम् आदि करें। तथा मृर्यनक्षत्रादि चतुर्यनक्षत्र में भ नदात्र, नथा पन्टहर्म से उ और २३ में में पाँच नक्षत्र गृहारम्भ और प्रवेत में निल्य है।। ६॥

वि०—चक्रे सप्तजालाकाल्ये कृतिहादीनि विश्यदेत । कक्ष चन्द्रस्य वास्त्रोत्र पुर पुरदे च नौ जुजम् ॥ स्पष्टार्वमिति ॥६॥

श्रथ चतुर्विधं द्वारप्राशस्यमाद—

शेते भारपदाञ्चिषु त्रिषु सुरः वागादिशीपेटित हि वोक्तं सद्देवसूलं तु गोल्यनवदेष्ट्यके यमोदद्सुत्यम् । हडोर्गग्रह्मारम्नेपसर्वा प्रतीपसम्यं गृहं नान्यस्थं सुजकोटिपान इसहचडेर्पस्युरायाः क्रमान् ॥७॥

में दार सभी पारतुषस्य भारतान तिषु तिषु मानेषु क्रमेसा प्राणिक्षीर्थ सेते। यद्र शीर्षान्ति सद्यमुख प्रोत्तम्। तथा गोल्यन-यदेषु पृष्णध्यक्षेषमुलेषु प्यति । ये समीवण्युगं गृह प्रोत्तम्। हद्रोगेस्य-स्वीरलेथगर्यो सुरभमकरकर्यस्थर-नते सूर्ये पूर्वापरास्यं गृह कुर्यान्। प्रत्यस्थेन्यराधिस्थितं सूर्ये गृह न कुर्यान्। प्रथ सुजकोटियात गृहवैद्य-किलारयोधीत इसान्यष्टभक्तः रोषं क्रमान् ध्यजावय प्राया स्यु ॥ ७॥

भा० टी०—भाष्ट, आदियन, वार्षिक में 'वास्तुपुरप' पूर्व दिशा में मन्तर बरवे सीते हैं, अग्रहण पीप, माध में दक्षिण किर होकर, फाल्युन, चंत्र, वेशाय में पिश्वमिशिर होकर, उपेष्ट, आपाड़ धावण में बत्तर शिर होकर चास्तु-पुरप सीते हैं, जिस दिशा में वास्तुपुरप का शिर हो उस समय उस दिशा में यर हा मुख शुभ होता है। तथा गृप, वृक्षिका, मेप, तुला में सूर्य रहें तो दिश्य और उत्तर मुख धा घर शुभ होता है। अन्य राशिस्य सूर्य में गृहारम्भ नेपेथ है। तथा घर के देर्प जिस्नार के गुना में ८ का भाग देकर शेप वजादिक आप होते हैं। ७।।

#### श्रथायपरन्वेन द्वारमाह—

पूर्वादिष्वजधूमसिंहशुनकोत्ताणः खरेभोष्ट्रका धार्याः स्वस्तपदे ध्वजोऽखिलग्रुखः माग्याम्यवक्त्रो गजः । भागास्यो हपभो विवारुणग्रुखः सिंहः प्रशस्ता इमे भूमोऽग्नेः शुनकोऽन्त्यजस्य खगपस्योष्ट्रोष्ट्रपत्न्याः खरः॥=॥

स० टी० - पूर्वादिषु ध्वजधूमसिंहशुनको जारा खरेभोप्ट्रकाः 'विलिष्ठा भवन्तीति' रोप । इमे ब्राया स्वस्वपदे 'पूर्वस्यां ध्वजः, आग्नेष्या धूम इत्यादि स्वस्वस्थाने' धार्याः। वा स्वम्वानुरूपकार्येषु यथायोग्यं ध्वजादयो धार्या इति । अधायपरत्वेन मुखान्याह—ध्वजोऽखिलमुखः सर्वेदिगृह्वारः, गज प्राग्यान्यवक्त्र , वृपमः प्रागास्यः पूर्वमुखः, सिंहो विवारुर्रागुखः, पिर्चमां विना सर्वेदिगृह्वारः शुभः। इमे चत्वार श्रायाः प्रशस्ता सर्वेषां शुभग्रवा भवन्ति, अर्थाद्म्य धूमाद्यश्चत्वारः

प्ताया अशुभा भवन्ति । अथाशुभायानामपि स्थानविशेषे शुभत्वमाह— श्रानेगृहे घूमः शुभः, अन्त्यजस्य गृहे शुनकः, खगपस्य पितृपालकस्य गृहे उष्ट्रः, अदृपत्न्याः वेश्याया गृहे खरः शुभा भवति ॥ ८॥

भा० टी०—पूर्वादिदिशाओं में क्रम से ध्वज, धूम, सिंह, ध्वान, कृष.
स्वर, हस्ती, उष्ट्र ये ८ आय बल्वान होते हैं इन आयों को अपने २ स्थान में
धारण करना चाहिये। सर्वदिग्मुख घर में ध्वज, पूर्वटक्षिण मुन्वगृह में
गवा, केवल पूर्वमुख में दृष, उत्तरपूर्व दक्षिणमुख में सिंह आय प्रशम्न है।
ये श आय सबके लिये शुभ हैं। अयोत धूम, द्यान, रार, उष्ट्र ये ४ अशुभ
हैं। रमोई आदि अग्नि गृह के लिये धूम आय, अन्यज यवन आदि के वर में
दवान आय, पश्चिपाल घर के लिये उष्ट्र और वेदया के घर में त्वर आव
प्रशाम है।। ८।।

# श्रथ राशिपरत्वेन गृहमुखान्याह—

पाहुः पाङ्मुखमंत्यष्टश्चिककृतीगाणां प्रचेतोमुखं जुर्काषांन्यगयां यमास्यमयतायुग्मेणकानां हितम् । मोम्याम्यं गृहमाद्यसिंहधनुषामत्रेष्टकाष्टाननं कृत्याप्तान्यककृत्गवात्तवदनं तन्कार्यमाम्यं न सत् ॥ ६ ॥

स्ट्रंटि—अन्त्यर्रिचककुलीराणा प्राइसुत्व गृहं हितं प्राहु: खाचायां इति शेष । जुकोषान्त्यगवा तुलाकुम्भरूपाणां प्रचेतोसुत्व परिचमान्यं गृहं, अवरायुग्मेणुवानां कन्यामिधुनमकराणा यमान्यं गृहं, खावार्मिह चनुषा सीन्यास्य उत्तरासिसुत्वं गृहं 'खाचार्याः' हितं प्राहु: । खन्नेष्टकाष्टान् नन दृष्टिइसुत्वगृहं कृत्वा खाप्तान्यककुत्रगवान्यदनं कार्येम (खन्निष्टः पद्मत्रयाप्रिमः पद्मत्याद्वाद्यः । ९॥ "खाम्यं न सहि"त्यस्याप्रिमः इत्तेकंन सम्बन्य । ९॥

साठ टीठ—मीन बृध्विक कई राशियालों है लिये पूर्यमुख, तुला, हुम्म बुध गणि के थिये परिचम मुख, कन्या मिश्रुन सक्तराशि के लिये दिलग मुख और मेप सिंह अनुगशि के लिये दलर मुख का पर जुन है। सभीष्ट दिया म बर का मुख बनाइर अन्य दिज्ञाओं में लिस्की बनाये। 'आस्येन मत' इसके' असे इस्टोट में सम्बन्ध है। १९॥

श्रथ सुरोर मोणादिवेधनोधे तद्ववार्द चार --योगाएउभ्रमगणकर्यमनस्त्राः स्वंभटेवेचितं मधीन्त्रयद्विगणाधिकांतरभवे वेथे न दोषः किल । प्रापृष्टने गृहभूषाने भवितने शेषं गृहर्ची भवे-दत्ते सर्पहने व्ययो गृहमसत्त्वन्यायभूविव्ययम् ॥१०॥

स॰ टी॰-कोगा प्रधमक्रपक्रमनगद्धाःस्तरभटेचेतितं स्त्रास्य गृह-मुपंन मन म्यान । मद्योन्नयहिंगुग्णधिकान्तरभवे वेधे किल (निध्येन) होप न भवति । गृहभृपाते प्रष्ट्रप्रेडप्ट्रगुणिते भिवहते सप्तविंशतिभक्ते शेष गृहर्भ भवेत । प्राच्न मप्तरतेऽष्टभक्ते शेष न्ययो भवति । स्वल्पा-यभृग्टिययं गृहं श्रमन म्यात । अर्थात् बहायमल्पव्यय गृहं शुभं भवति ॥ ६० ॥

भा० टी०-द्सरे घर के बोण, मार्ग, चाक, कृष, कीचछ, मुझ, दूसरे धर के हार या स्तम्भ तथा नेवमन्दिर इनमें किसी से विद्यवर का मुख शुभ नहीं होता है। अगर घर पे उँ.चाई मे द्विमुणित अन्तर पर वेध हो तो वेध का दोप नहीं होता है। घर के क्षेत्रपाल (लग्याई चीडाई के घात ) में २७ से भाग देने से शेप गृहनक्षत्र होता है। गृहनक्षत्र में ८ का भाग देने से शेप व्यय होता है। थोडा आय और अधिक व्यय वाला घर शुभ नहीं होता, अर्थात् अधिक आय थोटा प्यय होने से घर शुभ होता है।। १०॥

ड०—स्पष्ट है ॥१०॥ .. नत्तत्राद्राशिनिर्णयमाह—

मेपेऽरिवत्रितयं हरौ त्रिपितृभं मृत्तत्रयं धन्विनि द्दे द्वे भे परतो गृहेशघटितं प्राग्वतु नाड्यन्यथा । एकादिद्विगुणोत्तरा गृहमुखादिच्वंककाः स्युः क्रमा-च्छालाशांकयुति: कुयुग्ध्रुवमुखान्योकांसि संति स्फ्रटम् ॥११

सं जी०-अदिवित्रितय अश्विन्यादित्रयं मेपे होयम् । त्रिपित्र मघाटित्रयं हरी सिंहे ज्ञेयम्। मूलत्रयं धन्विन् ज्ञेयम्। परतोऽन्ये म्पाप्त्र हो से होये। गृहेशघटित गृह-गृहस्वामिनोर्मेलापकं प्राग्वत् विव सारापु ६ ६ न सन् । दूरा उन्हों तु अन्यथा ज्ञेयाऽ्थाद् विवाहे एकनाङ

हाराकः वार्वे स्वाप्त स्वापत स्वाप्त स्वाप्त

दिशासु एकादिद्विगुणोत्तरा श्रद्धकाः स्युः । शालाशाद्धयुतिः कुयुक् एक-युता स्कृटं ध्रुवसुखानि ध्रुवादोनि श्रोकांसि गृहाणि सन्ति भवन्ति ॥११॥

भा० टी०—अदिवनी से ३ नक्षत्र मेप में, और मघा से ३ नक्षत्र सिंह में तथा मूलादिक ३ नक्षत्र धनुराशि में समझना, अन्य राशियों में दो दो नक्षत्र समझना । इस प्रकार घर के नक्षत्र और राशि समझकर गृह और गृहपित के जियाह प्रकरणोक्त मेलापक विचार करें । केवल नाडी में अन्यथा समसे । अर्थात् यहाँ एक नाडी के नक्षत्र शुभ माना जाता है । जिस दिशा में घर का सुगर हो उस दिशा से प्रदक्षिणक्रम से चारों दिशा में क्षम से १, २, ४, ८ शालाज होते हैं । शालाइंगें के योग में १ जोडने से धुवादि गृह होते हैं ॥ ११ ॥

### वि०—धुवादिपोडश गृहाणि--

"धुर्य धान्यं जय नन्दं न्यरं कान्तं मनोरमम् । सुमुखं दुर्मुखं क्रूरं गुपत्तं धनदं द्ययम् । स्राफन्दं विषुळ चैव विजयं चेति पोड़शम्॥" ग्यार्थं ॥११॥

श्रथ गृहनामात्तरसंख्यामंशसाधनं चाह— श्रापष्टादशमं त्रयोदशमिमे द्वचर्णाः परे त्रयत्तराः पष्टांन्यं चतुरत्तरं खलु गृहं स्युः पोडशेवं गृहाः । गेदचपाफलयुग्व्ययो गृहभवेनीपात्तरेः संयुत-स्तृष्टो वह्निसिरंशका न शुभदं पम्त्यं द्वितीयांशकम्॥१२॥

मं० टी०—आपष्टान प्रथमादिषाठं यावदित्यर्थे., तथा दशमं, अयोदणं हमेऽही गृहाः ह्यमा ह्यचराः, परं ज्यवराः, पष्टान्यं सप्तमं गृहं चतुरवरं, एवं पोडण गृहाः म्युः । व्ययः गेहश्माफलयुक् गृहकेत्र- फतयुक्तः गृहमयेनीमावरेक्च संयुक्तः विद्यमितिमनष्टः खंगका भवन्ति । त्य द्वितीयांगकं पन्यं गृह न ह्युमदं स्यान् । खर्थान् प्रथमांशकं गृनीयां- शक्च हुने भवति ॥ १२ ॥

भाव दीव — प्रयम से पष्टपर्यन्त तथा दशम और त्रयोदश गृह का नाम व वहर का, होप गृह का नाभ व वहार का और केशक सप्तम गृह का नाम व वहार का है। इस बकार भुवादि १६ गृह है। व्यय की संस्था में गृह का क्षेत्रपत्र और गृह के नामाध्य संस्था भोद्दर व का भाग देने से प्रकारि होए में सम वि०--मण्य भंदा इन्ह, निवाय थय गुनीय जाना इन प्रकार अभी के

ष्यम् मण्यिनास्यविमाः— यावज्ञिम्मं इदि स्प्रास्त ननायद्विचार्यं करे-रेचेरीची ननुषादिहांगृलमृखं ज्ञिल्या विहायाय वा । श्रीमापीपतिर्मेगामालुगिमुखंस्यासविन्छित्तये

स्रोष्टायसीपतं निवद्धित तड्यात्या स्थलं साध्येत् ॥१३॥ स्वर्टीय-१८ मनिम यावन फर्रह्मिम्री गुण्मधिकपुणं गृहं स्राति वायन पर्यन्तं विचार्यम् । त. कर्र भूरिगुण नो चेत् तदेहाङ्गल-स्राम् अविक जिमा सयोज्य, वा विदाय संशोध्य गृहं ततुयात् कुर्यात् । श्रीगोपीयिन-मेद्राह्मान्द्रितमुर्यदे वर्दा प्रायासविन्छित्तये यत् स्वेष्टायसीपळं निवद्धं तन इह गृहप्रकरण् तात्वा स्थळं साध्येत् ॥ १३॥

भा० टी०—जितने हाथ के घर से हृदय में अधिक गुण स्फुरण हो जतने तक निचार करें, यदि उतने हाथ में अधिक गुण न हो तो कुछ अमुलादिक ' बोटकर अथवा घटाकर घर बनावे। श्रीगोपीपति, मेम, हमलुगि आदि दैवर्जी ने भेपास हैंटाने के लिये जो अभीष्टाय नक्षत्र फल कहा है उसे जानकर अभीष्ट स्थान का साधन करना चाहिये॥ १३॥

(1) अत्र इकार संयुक्तत्वात् संयोगपूर्वस्यापि लघुत्वमेवेति ॥ अथ स्थलसाधनमाह—

द्विष्नायामितं द्विपाशमनरत्स्त्रं विधायांकयेत् त्र्यायामां घ्रिमिते च विस्तृतिद्वे ऽतात्कर्षकोणाभिषौ । पाशां चेत्रविरामशंकुनिहितौ कृत्वाच माकर्णये-त्कोणे शंकुरितीतरो विनिमयाद्व ज्ववंतयोशचापरौ ॥१४॥

स्व टी॰—द्विन्नायामिमतं द्विगुएदैच्येतुल्यं स्रजरत् नवं सूत्रं द्विपाश विधाय सूत्रभानतद्वयेऽिष पाशद्वयं कृत्वेत्यर्थः, स्रान्तात् एक-प्रान्तात् ज्यायामान्निमिते त्रिगुएदैच्येचतुर्थाशप्रदेशे, विस्टृतिदले पानतात् ज्यायामान्निमिते त्रिगुएदैच्येचतुर्थाशप्रदेशे, विस्टृतिदले विस्तारार्धिवन्दौ व अङ्गयेत् चिहं द्वयोत्, तौ कर्प-कीएएभिधौ स्त । चेत्र-विस्तारार्धिवन्दौ व अङ्गयेत् चिहं द्वयायां कृद्धयिनिचित्तौ पाशौ कृत्वा स्राद्यं विरामशङ्कृतिहितौ गृहत्वेत्रभानतद्वयस्थरां कृद्धयिनिचित्तौ पाशौ कृत्वा स्राद्यं कर्पाभिधौ विद्यं स्थाकपेयेत् , कोणे विस्तृतिदलस्थिचिहे शङ्कुः निवेयः,

इत्यनेन प्रकारेणेतरः शद्भुनिस्त्रेयः, स्रथ रज्ज्ञन्तयोविनिमयान् वैपरीत्येन धारणान् पृत्रेवन् स्रपरौ शंकृ निस्त्रयौ । एवं शङ्कुचतुष्ट्यं गृहम्य कोण्य-चतुष्टयं भवतीत्यर्थ ॥ १४ ॥

अञ्जोपपत्तिः— गृह्स्थलं तथा साध्यं यथा तन् समायतनेत्रं भवेन नव्याचार्येण जात्यत्रिभुजद्वारा साधितम् । यत्र देव्यीमतो मुजः। द्विगुण्डैव्यीमत कोटिकर्णयोग । मुजवर्गः कोटिकर्णयोगेन भक्तः कोटि॰

कर्गान्तरं ततः संक्रमणेन कोटिमानम् = हैर्ड्य × ३ अत उपपन्नं ज्यायामां-

भाग टीं 0—चर की लग्गाई के हिगुण प्रमाण नृतन सूत्र के दोनों प्राप्त में दो पान बनावर उस सूत्र के दिसी एक प्राप्त से तिगुणित लग्गाई के बाउपोंग पर चिन्ह वरना वह चिन्ह वर्ष कहलाता है। तथा उसी प्राप्त में घर की चौड़ाई के आधे प्रमाण पर चिन्ह करना वह कोण चिन्ह होना है। इस प्रकार एवं में चिन्ह कर घर की लग्गाई के दोनों प्राप्त में दिक् सूत्र पर दो गंज़ (एटी) गाउवर उनमें उपरोक्त सूत्र के दोनों पान डालकर कर्ष नामक चिन्ह को पर पूत्र में ताहार उनमें उपरोक्त सूत्र को दीनों पान डालकर कर्ष नामक चिन्ह को पर पूत्र के उपरोक्त मूत्र के दोनों पान डालकर कर्ष नामक चिन्ह को पर पूर्व पर पूर्व के प्राप्त नहीं तक गींचा जाय गींची, इस प्रकार कीण चिन्ह जहाँ पर पूर्व पर दो गांच ने वर्षों गोंच हो गांच, किर उसमें प्रियंत दिना में उसी प्रकार उसी सूत्र के पानों को वर्षों कोण चिन्ह पर्व उहाँ दूसरा गांकु गार्ड। किर उक्त सूत्र के पानों को उत्तर कर दिक्ष्युक्य शकु में डालकर उक्त प्रकार से दो बोण में दो शकु गार्ड इस प्रकार चारों कोण के गकु वर के चारों कोण होने हैं॥ १३॥

श्रथ स्वन्यानमाद्य-

भार टीर अधिकीण से अवस्था पत्र धनिताण गय से गए सुन्न का याम् वरता चाहिरे । वित्र शत्य के मासवादयं तीवत सीच हुण जान्तुपुरुष चा भाग बरव, पूर्व बर्भात शीर्थ क्षेत्रप्रमाण चारगुपुरूप को उत्तान समस्वत उत्तरा र भाग बन्यना बरवे गुरुष्ट हैर १७ शका वा लीट्बर अधिमभाग यो नाभी ममत वहीं सं वामभाग में ६ शहा वें तुन्य सात बनायर उसकी वत्थल की हुइट से भई ॥ ५७ ॥

वि०-एर्लाचार्यः -

"त्यजेर्ण धिरोभागे राष्ट्रे समद्शीशकान्। मध्ये नामि विजानीयासय शंकु प्रतिष्ठयेत्॥ श्रमियरस्य शिरो यत्र चास्तोस्तद्गण्येत् करें। दैस्य वा विस्तृति चैव एत्वाए।श्विमताशकान्॥" स्पष्टार्थम् ॥१५॥

व्यथ शहुरिकान्यासमाह—

ना कालेऽत्र निषेय उक्ततरुनोऽग्रयात्सिद्धविंगाष्ट्रयहः-कृत्संख्यांगुलकस्त्रिभागचतुरस्राष्ट्रास्रकानस्त्रकः । कं वत्तस्थलमूरुपाटयुगलं संस्पृश्य विपादिको रेखां मृत्रवदग्निजेन एचयेत्तदृच्च भिन्तेः शिलाः ॥ १६ ॥

सo टीo — श्रत्र वामकुत्तिस्थले काले गृहारम्भमुहूर्ते श्रम्यात् विप्र-मारभ्य वर्णक्रमात् उक्ततरुज शास्त्रविहितवृत्तोद्भवः सिद्धविशाष्ट्रयहः कृत्संख्याङ्गुलको ना शद्दु, निधेय, कथंभूत शकुिष्ठभागचतुरसूष्टा-स्रकानसूक (यथोक्तप्रमाणके श्की समित्रभागं विधाय प्रथमो भागश्च-तुरस्रो, द्वितीयो भागोष्टास्मृतृतीयोभागोऽनर् को वर्तुल, कार्य इत्यर्थः )। अथ—विप्रादिक क्रमेगा कं, वृत्त स्थल, ऊरु, पादयुगलं संस्पृश्य अप्नि-जेन सुवर्णेन सूत्रवत् (श्रामेयादिशदित्त्त्ग्गता) रेखां रचयेत्। तद्दत तेनैव क्रमेग्र भित्ते शिलाश्च न्यसेत् ॥ १६ ॥

भार टीर गृहारम के मुहूत्तें में वास्तुपुरप के दुक्षिस्थल में शास्त्र विहित वृक्ष के व्यक्षण २४ अङ्गुल, क्षित्रय २० अंगुल, वैदय १६ अंगुल, या भारत है। है। असाय के शक वनाकर उसके सम त्रिभाग करके प्रथम त्रिभाग चतु कोण, द्वितीय त्रिभाग अष्टकोण तृतीय त्रिभाग गोलाकार करके स्थापना करें। फि जाहाया मस्तक, क्षत्रिय छाती, वैदय जघा, शूह दोनों पर का स्पर्श करके स्व न्यास्तरम् ( क्षप्तिकोण से प्रदक्षिणा कम मे ) सुवर्ण से रेगा बनावे, तथा इमी प्रकार भित्ति (दिवाल) के शिलान्यास भी करें।

विरोपः—स्याचतुर्विशविशाष्टिद्वादशांगुलकैः कमान् । विप्रादीनां शंकुमानं स्वर्णवस्त्राद्यलंकृतम् ॥ ध्विराजुं नशालोत्ययुगपत्रसमुद्भवम् । रक्तचन्दन-पालाश-रक्तशाल-किलालजम् ॥ निम्बकारजकुटजं वैष्णवं विस्वयृत्तजम् ॥ स्पष्टार्थं ॥१६॥

#### श्रथ द्वारमाह—

पूर्वादा त्रिपडर्थपंचमलावे द्वाः सन्यतांऽकोद्वृते देव्यं द्वन्य'शममुच्छितावित्रलावके सर्वामु दिल्लूदिता। स्तंभाऽनेदिशि पूजितः सुसमये स्थाप्यः शिरश्छत्रभा-विवस्तागष्टिलयान्यितेः कृतकरेस्तुल्यं मृद्दोच्चं विदुः॥१७

स्व दीव — हैव्ये गृहदैव्ये उद्दो हुने नविभक्ते पूर्वोदी क्रमेण सव्यती याममानत विषड्येप जमलवे द्वा (द्वारं) उद्ता, कथंभूता द्वां — द्वपं शसमुन्द्रिता द्विगुणनवाशोचा । तथाऽव्यिलपके चतुर्थभागे समीस विश्व द्वाः उदिता प्रथिता । व्यथ स्तरभारसभाह—अग्नेदिश व्यक्तिशेण स्मायं गृहारसभमुहुर्ने शिरन्द्रव्यभाग् पृत्तिनः चन्द्रनायचितः स्तरभ स्थायः । पिन्ताराष्ट्रलयान्यितः गृहपिन्तारपोदशाशयुतैः कृतवर्षेण्यतुरेन स्तर्भ गृहोत्रं गृहोत्रं विदुक्त्युराचार्योः ॥ १०॥

सी० टी०— पर के लग्वाहै के ॰ साम करके पर्य दिला में घर के बाम भाग से तीसरे भाग में, दिलग दिला में ल्रेट साम में, पित्रम दिला में गंवम साम में और उत्तर दिला के पर के गंवम साम में द्वार बनाना। स्था उसी लग्बाई के दिगुण नर्योत मुख्य द्वार की उत्तर्द करें। तथा चतुर्य साम में सब दिलाओं के पर में द्वार कर को तो है।

त्या सुसुहुते में यह के अग्निकंश में स्तरत की चन्दनादि में एवा है इसर एवं देवर स्थापना की । तथा विस्तार के चेंद्रारिख्त थ हाथ पर हैं प्रताद सुनिया ने सुन करी है त 50 ॥ यथ मुण्यम्हान करण जिल्ल करण मुण्यम्याह— रनानानिस्यिष्वस्यभाजनपशुद्रण्यापराक्षःस्यितः पृषीदा जनपीशिनृदिशि परं वायोरपाद्मृतकम् । श्रान्ये मन्तिभृवोर्यथारुचि परं मेहस्य दन्ते यर-होयृन्खलज्ञिताषिनुषद्रमन्नाननान्युचिरं ॥ १ = ॥

म० टी० — प्रयोगी विभि कमतः मनानाधिस्यपित्रसभी जनपशुद्रव्याः मधेर स्थिति कार्यम् । द्वानुर्दिशि द्वानकोणे जरु कार्यम् । पर प्रन्यत् बायोदिशि कार्यम् । अपान् विचागविद्या मृत्रक कार्यम् । शक्तिभुवः शास्त्रेऽन्यतायां यथा मधि द्वाद्यानुकृतं कार्यम् । परे प्राचार्या गेहस्य देने दक्षिणे घरद्वाम्तृतृत्वतन्तु हिरुकावितृपदप्रस्तलनानि अचिरे ॥१८॥

भा० टीव — पूर्व दिशा मं रनान के गृह 'अग्निकोण में अग्निगृह, दक्षिण में शयन के, नेऋत्य में वरण के, पश्चिम में भोजन के, वायु कोण में पशु के, देतर में द्रव्य के और ईशानकोण में देव के घर बनावे, तथा जल का स्थान भी शान कोण ही में करें, तथा दक्षिण में मूचस्थान करें, और शेप वस्तु के घर वायव्य में यनावें। यदि स्थान की अरपता हो तो इच्छानुसार करें। दूसरे आचार्य घर के दक्षिण चाकी, जल, ऊखली, चूवहां और पितृपाद प्रक्षालन स्थान क्षम करें है। १८॥

श्रथ केषु गृहेषु श्रायादिकं विचार्यं केषु नेत्वाह— द्वात्रिंशाधिकहस्तमिव्यवदनं तार्णं त्वलिदादिकं नेष्वायादिकमीरितं तृणगृह सर्वेषु मास्स्दितम् । छन्नं वश्यकपाटमचिंततमं वेश्मोक्तरीत्या विशे-दारंभोदितमास्सु नारदमतान्माघोर्जशुक्रेषु तु ॥ १६ ॥

दारभादितमास्तु नार्टनणानानान्युन्तु हु ति रेट ति स्व टी॰ — द्वाविंशाधिकहस्तं यद् गृहं, अव्धिवदनं चतुं मुल, तार्ण गृण्निर्मित, अलिन्दादिक (शोमार्थ गृहस्य चतुर्दिक्षुनिर्मितं गृहं ) एपु आयादिकं नेरितम् न कथितम् । रुणगृह तु सर्वेषु मास्यु मासेपु उदितम् । अथ गृहप्रवेशमाह — आरम्भोदितमास्य गृहारम्भोक्तमासेपु नारदमतात् तु माघोर्जशुक्षेषु माधकार्तिकज्येष्ठेष्विष उक्तरीत्या शास्त्रोक्तविधिना छन्नं भिन्याद्यावृत्तं वश्यकपाटं स्वाधीनकपाटं अर्चिततमं तोरणाद्यलङक्व वेदम गृह विशेत्।। १९॥

भा० टी०—जो घर ३२ हाय से यडा हो, जिसमें चारो तरफ द्वार हो, जो के उल तृण काष्ट से बनाया हो भीर जो शोभार्य घर के घारों तरफ बना हो इन गृहों में आयादि विचार नहीं करना। तृण काष्ट के घर सब मासों में शुभ है। भन गृह प्रवेश कहते हैं — गृहारम्भोक्त मासों में तथा नारड के मत से मान कातिक ज्येष्ट में भी भित्त आदि से आवृत और स्वाधीन कवार (फाटक) हो जिसमें ऐसे घर में तोरण माला आदि से अलंकृत वरके शास्त्रोक निधि में प्रवेश करना चाहिये। १९॥

# श्रयापूर्वादिप्रवेशमाद—

पारंभोदितभैः प्रवेश उदिनोऽपूर्वः सपूर्वः स्थिरै-भैनेरचाच्युतमूलदम्बमहितरारंभभेद्योत्पकः । कृत्यं वेरमभवं दिवेव विहितं रात्रा प्रवेशः कचि-त्मृर्यचादिभपंचकं पनुपिनादष्ट प्रवेशे न सन् ॥२०॥

ग० टी०— प्रारम्भोदित्मे गृहारम्भोक्तनज्ञादिभिः अपूर्वः (नृतनगृहं प्रथम ) प्रवेशः 'बुधेः उदितः । तथा स्थिरेभं नेधा नज्यै सपूर्व (यात्रायसानकालिकः ) प्रवेश उक्तः । तथाऽन्युतमृलदस्यमहिते। सरम्भमे दृष्ट्यात्मकः (श्रम्स्यादिना नष्टे गृहं यः प्रवेशः म ) उदित । तथा वेश्मभवं गृहसंवंधि कृत्यं दिवैव विहित्म । कियदावश्यके गत्री प्रयेशो विदितः । तथा सृर्यज्ञीद भपवचकं सृर्यनन्त्रात् नज्ञप्रस्यकं सर्वामितात् सूर्यवेचनुर्दशात् अष्ट नज्ञात्रष्टकं प्रयेशे न सत् ॥२०॥

भाग टीं १ निया आरम्भीक नक्षत्राहि से अपूर्व ( नतन मृह से प्रथम) प्रवेश हान कहा है। तथा आरम्भीक नक्षत्र और स्थिर सेत्र संज्ञक नक्षत्र में सपूर्ण ( याज्ञाहि निर्माण होनेपर ) प्रवेश हाम कहा गया है। तथा आरम्भोक और अपन्य सुष्ट अध्यानी नक्षत्रों से ह्यात्मक ( अधिन आहि से नष्ट होनेपर किर से ) प्रवेश हाम कहा गया है। तथा धर के स्था कृष्य हिन से ही प्रवास है किर प्रवेश गयि से भी हान कहा है। सूर्य के नक्षत्र से १० नक्षत्र और सूर्य नाज्ञ के चीं हहा है। सूर्य के नक्षत्र से १० नक्षत्र और सूर्य नाज्य के चीं हहा से ८ नक्षत्र प्रवेश स्था नहीं है।। २०।।

श्रय भवेशे लग्नशृहि वामसूर्यंत्रताण चाह— लग्ने चोपचयम्यिके क्विमुली: शारक्यान्संस्थिते: सूर्ये बामगते स्वदिग्यदन्त्वेदेंश्ययवेश: शुनः । िर्महभवेष्य पाछनमनः स्थी यदा स्यानदा

प्रतित्याननपालयं श्रीकानां क्याहामगोठमां क्रमान ॥२१॥
स्वर्थीय - "जन्मगोशलक्षाव्यां ज्याद्रामगोठमां क्रमान ॥२१॥
सवर्थीय - "जन्मगोशलक्षाव्यां ज्याद्रामगोठमां क्रमान प्रतिमुद्री
शिल्पाम संस्थितं गृहारक्षा प्रदित्य गान्यों, सूर्यं द्रामगोन, स्वतिम्यव्यक्षे (व्यव्यक्ष्यास्य स्वतः । अव्यवम्यक्षियाद्रामगोवस्य आम्मगन त्यावव्यक्षयान्यानम्य स्वति ॥२१॥
प्रविचाननं त्यालयं श्रविद्याना द्रामां सुर्यो व्यामगो स्वति ॥२१॥

भाव टीं 0- जन्मगांधि ना जन्मत्रमा वे उपचप ( ११८११०।११ ) स्थिर मन में, राषांदि प्रद्व गुहारम्माधित स्थान में हीं, सूर्य पामगत हो ऐसे लग्न में जिस दक्षा में घर फा मुख हो उस दिवा वे प्रवेदोस्ति नक्षग्रों में गृहप्रवेश

गुम होता है।

अव वास नुर्श वहते है—हरन से टाराउ०१९११२ इन पाँच स्थान में यूर्य हों तो पूर्यमुद्ध के घर में प्रवेश करनेवालों की, तथा पाइ।७।८।९ इन पाँच स्थान में नूर्य हो तो दक्षिण मुद्ध के घर में, और राइ।४।५।६ इन पाँच स्थान में सूर्य हो तो विश्वम मुद्ध के घर में, तथा १९११२।१।२।३ इन पाँच में स्थान में यदि सूर्य हों तो उत्तर मुख के घर में प्रवेश करनेवालों को वाम गत शित ह ॥२९॥

रात प्रभागमान्य-सर्हतभाषाव्याख्यार्यं गृहप्रकरणम् ।

# श्रथ यात्राप्रकरणम् ७

तत्रादौ यात्राकालमाह—

वारे चोपचयावहस्य सुदशास्त्रिष्टं प्रयाणं जगुः कर्णान्त्यादितिभद्दिकेषु मृगमैत्रार्केषु नो जन्मभे । सार्पाद्रीग्नियमाजपादिपतृषु त्वाष्ट्रत्रये चाशुभं रिक्तापर्वग्रहाष्ट्रमीहरिसितास्येषु ज्ञश्चकोन्स्रस्तम् ॥१॥

रक्तारपञ्चर वार्या स्वर्थात स्वर्यात स्वर्थात स्वर्थात स्वर्थात स्वर्यात स

इष्टं जनु. । जन्मभे प्रयाणं नो शुभम् । मार्पाद्रावियमाजपाद्रिपृषु न्वाद्रवये च नजते रिकापवेगुहाष्ट्रमोहरिमिताम्येषु (रिकाः ४१९५४. पवर्गी—अमापूर्णिमे गुह.पष्टी, अष्टमी, हिरद्बीद्शी, मितास्यं शुद्धप्रिति पन् एपु) तिथिषु प्रयाणमञ्जभं जनु तथा जञ्जनोन्मुग्यं प्रशास्तिष्ध्यादाविष्प्रयाणं न शुभम् ॥१॥

भाव टीव शुभद्दा अन्तर्देश फल के समय में गोचरादि में शुभफल देने वाले प्रक्ष के वार में, श्रवण, धनिष्टा, रेवती, अन्विनी, पुनर्वसु पुष्प, स्गिशिरा अनुराधा, हमन हम नक्षत्रों में यात्रा शुभ कही गई है। जन्म नक्षत्र में विहिन नक्षत्र होने पर भी यात्रा शशुभ हे। आदलेपा, आर्डा, कृतिका,भरणी पूर्वानाड-पत्रा, वित्रा, स्वाती, मधा, विशाखा हम नक्षत्रों में रिका, अमावास्या, पूर्णिमा, पटी अनुमी, हाद्यी, और शुक्त प्रतिपदा हम निधियों में तथा सम्मुख शुभ हाद में यात्रा शुभ नहीं होनी है॥ १॥

श्रय दिक्षश्रान् योगिनीत्रवाह— प्राक्त चट्टासितशक्तमं वसुपरायोत्पंचभेज्यानपाक् पद्यातकाकिस्तानुद्वकृतवुत्रायमणस्यजेच्छूलकात् । त्रिशाष्ट्री नवभूसयोऽत्रिगिरिशा विश्वेषयोऽकविवयः पद्शकास्तिविप्यता दश्हशाऽष्येतांस्त्रियीनीशतः ॥२॥

स० दी०—प्राक् पूर्वस्यां चन्द्रासिनशक्तमं (चन्द्रासिनी सोमशिन वारी शक्रमं ज्येष्ट्रानच्यं) त्येजेन । वसुपरार्थान पक्रचमेद्र्यान (पर्व्य नच्याति द्राय गुरुवारं) अपाक् दिल्लास्या त्येजेन । काकिसनान (कं रोडियों सं, व्यक्तिसी रिरयुक्तवारों) पश्चान पित्रमायां त्येजेन । कुजन् सुवार्यस्य (कुजवृत्री वारी व्यवस्यों उत्तरप्राम्मुनीनच्यं) इति शतान द्रवर्ष्य स्थापना त्येजेन । विशादीं (३०१८), नवसूमय ११६, अविशिक्ताः ३११६, विश्वयय १३१६, व्यवस्य १३१६, व्यवस्य १३१६, व्यवस्य १३१६, द्रवर्ष्यः १०१६, द्रवर्ष्यः १०१८ एनान निवीनिय देशन देशान देशान प्रतिस्थान प्रविश्वयक्ताः १०१६, द्रवर्ष्याः १०१८ एनान निवीनिय देशन देशान देशान प्रतिस्थान प्रविश्वयक्ताः १०१८ हम्मुने दिख्न न्योजेन ॥ २॥

साथ टाथ-साम हाजवार कार उदेशा नतन पूर्व में घरिता के जनगर स. र राज्य की र रहार रहिला हिला हैं, है लिये रतन कीर कीर श्री शाला प्रतिस हैं जा समान सुरक्षात्र कीर उस्ता कारणूरी सत्त्रवास दिया से हार् कीर है कन प्रत्याव है। असाजाया और नवनी हैत न कीण से, घर पर पितारे, १८६ महिल कोमा १८,५ ८०० महिला थे, ५२१७ कीचाँच्य थे, १८८७ को से से, प्रतिथा । ए पाणुकोना है। बैह २१५० चिहित कलाव स्थित थे प्राधिनी दिय बार्मा स्थाल्य है। १८॥

श्रय परिभद्दमन् सर्धदिग्रमभनागं नदाशानपाहः प्राचीननयम्भयम्भगानं चात्त्रश्निमाष्ट्रारिथने। नील्लंह्यः परिभ्रत्न्वपाश्वकलार्थः मान्यकदर् न ब्रजेन् । सर्वाहासु स्वीज्यभित्रतुर्गर्यायादथावश्यके

हित्या श्लापनिष्टभेर्याट निजाराष्ट्रांगलव्यिर्वजेन् ॥ ३॥

भा० टी०-पर्चादि दिशाओं में कृत्तिकादिक सात सात नक्षत्र न्यासकर वायुकोण से अनिकोण पर्यन्त परिचदण्ड समझकर, जिस प्रकार उसका उल्लं

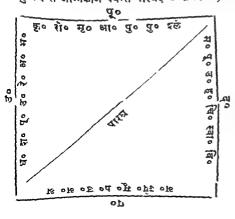

घन न हो उस प्रकार यात्रा करें। पश्चिम दिशा के नक्षत्र में दक्षिय भी न जाना चाहिये। और प्रवं के नक्षत्र में उत्तर भी न जाना चाहिए, परज्च हस्त, युष्य, अनुराधा अश्विनी हन नक्षत्रों में सच िशा में यात्रा श्रम है। तथा आवश्यक में यदि दिग्हार एप्र हो तो शुळ छोड कर अनिए नक्षत्र में भी यात्रा शुभ होती है। है।। श्चय दिनरात्रित्रिमागेषु निन्यभानि, श्रामितिन्मानञ्चाह— मिश्रारुपध्रुवभैदिनादिमलवे तीच्छोद्दिनीयेंऽनिमे चित्रैने क्रमशो मृद्यवर्भे रात्रित्रिभागेष्वियान् । श्रुत्यकेंज्यमृगेष्वयं न नियमो वैश्वांत्यपादश्व-स्तिथ्यंसम्स्वभिजिहमे सुफलदो यामी विनापि चल: ॥४॥

सं० टी०—दिनादिमलाने दिनमानस्य प्रथमतृतीयांत्रे मिश्रा यापुव-भैनेंगात् न गण्डेत, द्वितीय विभागे तीक्ष्णैनजप्रेनेंयात् । श्लंतिनमे प्रिभागे विभेनेजप्रेने गण्डेत् । तथा गावितिमागेषु कमत्राः सृद्ध्ययस्मैने द्वात् । अप्र विशेषमाह् - शृत्यकेंव्यमृगेषु नज्जेषु श्रायं निप्रमा न स्यादेषु सर्व-याणे गण्डेदि पर्यः । वैद्यालपपाद-श्रवतिव्यंत्रा ( दन्तगपादाचतुर्य-षरणः श्रवलादिषप्रचर्णांशह्य ) श्रभिजित् क्षेत्र स यामी दन्तिल-दिशं विना मुक्ताद स्यात् । च्यागोऽभिजित्मुदृतीषि दन्तिग्वित्य विना द्यमो भवति ॥ ४॥

भाव टीव-हिन के प्रयम नृतीयान में भिन्न भूत नज़न में यादा न करें, तया दिनीय जिनाग में नीइण नक्षत्र में यात्र। न करें और सन्तिम नृतीयोग में जिन्न नज़न्न में यात्र। न करें और सन्तिम नृतीयोग में जिन्न नज़न्न में यात्र। न करें। तथा में के प्रथम विभाग में मुदू नख़्त्र में और दिनीय जिनाग में दन नज़्त्र में नाग नृतीय जिनाग में दन नज़्त्र में यात्र। न करें। प्रश्न्य श्राम हस्त पृत्य मुग्निया नक्षत्रों में यह नियम नहीं है अर्थात हम्में स्वा कार से यात्र। तुन है। नथा उत्यायात्रा के चतुर्य प्रमण और श्राम के आदिम प्रज्वत्योग मिलकर सनिनित्र नजन है यह दिन्य दिन्य को छोड़ पर हम्म दिन्य में जुन प्रस्ट हाता है। तथा सनिनित्र मुण्या भी दिन्य छाड़ साम दिन्य में जुन हमा के है। हमा

श्रभान्य विशेषमार

णमार्केद्वयनातृकत्तणिनम् भेदे दिवागात्रयाः मीने प्राक्तः शनिचंद्रयोगेतमपान्यस्वास्त्रगुर्वेतितम् । मृत्वभोद्रपुदगर्भभाद्रः स्मानेत्रवृद्धिमश्राद्धः महानेत्रास्यां स्टिलोदनयाने गमने श्रीदेशोगन्या वित्यापः

स्व देव-नामार्थेन्द्रारायुम् हे (यमध्यतः स्वर्षेन्द्रे सारेट्युम् हे) गर राज्य स्वर्णनार्थे (राज्यिक विस्व सर्वातः) सेटेट्र स्वरूपकार्योहे विद्यालयुक्त (धरों यापनगरमाधिः (त्याः चन्द्रीः पापनगरमाधाः विद्यानात्री)

गावि विव भवि । नथा भीवे श्राप्त श्राप्त्याः, शिनवन्द्रयो अपाक्
शिक्षायः, सन्त्रीं,पद्याप पश्चिमायः, श्राप्त्यां हि सक्तविवाग्यो उत्रक्

निक्षा समर्थे (त्याप्त । चर्यं भाष्त सूर्यनात्रात् एक हिननत्त्र प्रतीः

गाधिन्ति द्विष्ताप्तः (जिस्मा । पापन्तः ) स्त्राग्या (विषद् शेषाभ्या)
विदेशो नाम् थोगः अन्यो । भीव म्लीनत्या गमन वित न भवि ॥४॥

धि०-रानवोदा-

'रिनकरकरप्रतमा सकरादाबुत्तरा च पूर्वां च । यायान्य कर्कटादी याग्यामाशा प्रतीवीञ्च॥"

यर्थ -सीम्यायन में पूर्व और उत्तर, दक्षिणानयन में दक्षिण और पश्चिम में पाता करें। अर्थात् अवन के विचार में पूर्व की गणना उत्तर में, और पश्चिम की गणना दक्षिण में होती हैं॥५॥

शथ चारदिक्श्लदोहदानाह—

श्राज्यं दुग्धगुडौ तिलान्दिधियवान्मापानिनात्माश्य ने। श्रूले यानमनिष्टिमिद्रककुभेाऽधाज्यं तिलान्नं तिमीन् । दुग्धं प्राश्य च हरूत्यने।ह्यनरैयोनं सुयानं तयो-ध्यीनाद्वा भवति ब्रुवेऽथ हरिजं तिथ्यादिलत्ताधिकम् ॥६॥

स॰ टी॰—इनात् सूर्यात् सप्तसु वारेषु क्रमेण आज्यं दुग्धगुडौ तिलान् दिध यवान् माणान् प्राश्य शूलेऽपि यानं गमन अनिष्ट नो भवति । श्रयेन्द्रककुभः पूर्विदश सकाशात् चतसृदिक्षु क्रमेण आज्यं, तिलान्नं, तिमीन् दुग्ध प्राश्य भुक्त्वा हस्त्यनोहयनरैः यानं सुयानं शोभन भवति । वा तयोः भदयवाहनयोध्योनात् सुयानं भवति । श्रथ तिथ्यादिस्रचाधिकं तिथ्यादिभ्यो लच्चण्रुण्यस्टिष्ठं लग्नं व्रवे कथयामि ॥ ६ ॥

भाठ टीं o रित में एत सोम में दूंघ, मगल में ुढ, बुध में तिल, युक्तरति में दही, शुक्ष में जी, शिन में माप भोजन करके छूल में भी यात्रा शुभ होती है। तथा पूर्विद्या में एत भोजन करके हाथी सवारी पर, दिशिए में तिल की विवरी भोजन करके गाड़ी पर, पश्चिम में मठली भोजन करके छोड़े का स्पारी पर उत्तर में तूध भोजन करके नरवान (पालकी शादि) पर चढ़ार यापा शुभ होती, अथवा उक्त दिशा के भक्ष्य और बाहन के ध्यान करके भी यापा शुभ होती है। अब तिथ्यादि से लक्ष्याण बल लग्न को कहते हैं॥ १॥

श्रथ त्याज्यलग्नं दिगीशोश्चाह—

म्पत्तीनिविधास्तभान्त गुग्रहान्पष्टं सिपे।भीटनु-म्पत्तीद्वेशिम्युं खलं जनिवल्दयक्तं तथा सांप्रतम् । याप्रालग्नमनं त्यजेदथ दिशामीशोऽक्रीशुक्रां कुजी माहर्मदश्रामंकसाम्यगुरवः केन्द्रं दिगीशे बजेत् ॥ ७॥

रां० टी०— स्वजीनिविषटास्तभागृ जुणुहान (स्वजीस्वजनसराशिः) स्वतिर गुपचयराशिः, घटः कुर्सः, अस्तातप्रहस्य राशिः, प्रमृजुर्बन्न-प्रतिस्वरामि । तथा रिपोमीन स्वश्वपुर्याः पर्त्तं राशिं, अनु पृष्टेः दयराशि स्वतिक्वेणियुं स्वजनसराशिल्पनेश्योः श्रवं, रालं पापप्रतं, अस्तियर प्रति स्वतिक्वेणियुं स्वजनसराशिल्पनेश्योः श्रवं, रालं पापप्रतं, अस्तियर प्रति । स्वतिक्वेणियं हित्या स्वति स्वत्र यात्रालग्नातं त्योति । अध् दिशामीश — स्वर्केश्वती कृत् , राष्ट्रः मन्द्रश्यक्षतीस्यगुरवः क्रमान प्रतिदिशामीशाः । दिगीश क्षेत्रदे सित स्रोतन गन्छेन ॥ ७॥

कार टीए—अपनी जन्मगीन म अनुष्यमन्त्रन, कुरन अस्तान ग्रह ही रित दक्षमित ग्रह की गीन, अपने नामु की गीन से पष्टमित, तथा प्रशेषण गिन और स्वत्मस्य गीन के अपने प्रशिव से पष्टमित, तथा प्रशेषण गिन और स्वत्मस्य गीन के अपने प्रशेषण जैन स्वत्मस्य के निर्वेष्ठ ग्रह में स्वयं यात्रालान गन स्थाप है। अप विशा द स्थान कहत है—स्पूर्ण, ज्ञाह, मंगाह, शहू, जीन सीम, बुच, सुद्रम्पित य सम से प्रशेषित जाहों है हो हो है। दिशा के स्वामी केन्द्र में हो थे प्रशाह है है है। से

क्य दिन्हों ललाइने नमन निषेत्र ललाइनवरशणीयाय--दिस्य न प्रविद्वलाइन इनः प्राच्यां ननी भागमः ग्यात्पद्यात्मदनेऽत्रं जीतृमवृत्यः सीत्यो स्वगोऽवानुजः । ऐस्यो दिविसतो सक्तर्यलनदिश्यायत्यसयो भृगु-योषौ पट्सतो। विभृनिद्यतिदिश्यष्टोकसम्यं तमः ॥=॥

में शान्य भागा स्तारमें न प्रत्येन न गर्देत । ननी लग्ने उन मूर्व शान्य भागा स्तारमें भवनि, मदने सप्तमंदर्वज प्रधान पश्चिमें स्वारमों भवति । स्युगनुष्ठातुर्वस्यो चुध सीम्या उत्तरे ललाटमो भवति । समो दश्मस्य कुनोऽपार् दक्षिणे ललाटमो भवति । द्विति-गतो सुर, गेल्या दशानयोग, त्रायट्ययस्थो भृतुः त्राम्नदिशि, पर्सुत-मो विधु पायी, त्रात्टाद्वासंग्यं तमो सहु, निश्चतिदिशि ललाटमो भवति ॥ ८॥

भार टोठ-दिगांदा ललारमत हो तां गमन न करें। लग्न में सूर्य पूर्विदेशा में रुलारमत होते हैं। ससमस्थान में दानि पश्चिम में। चतुर्थस्थान में हुध रेसर में। दसमस्थान में मंगल दक्षिया में। र। र में बृहस्पति ईशान कोया में, १११२ में शुक्त अधिकोया में। ६.० में चन्द्रमा वायुकीया में। ८।९ में राहु नेम्हति कोया में एलारमत होते हैं॥ ६॥

श्रथान्यदिनिष्टं नवप्रहाणी जन्मनत्त्रताणि चाह — वक्री केन्द्रगतस्तदीयदिवसी लग्नेऽस्य वर्गी भवे-चातुनीशकरः शुभाऽपि तनुगी जन्मत्तं लग्नेड्रिषुः । दीशाग्न्यंव्यजभाग्यभानि गुरुभं पौष्णांतके सार्पभं जन्मत्तीिण रवेरुपप्लवगतः खेटस्तनौ हानिकृत् ॥६॥

स० टी०—वकी मह केन्द्रगत, तदीयदिवस. वक्रमहस्य दिनं, श्रस्य वक्रमहस्य वर्ग. लग्ने यातु प्रयाणकर्तुं. नाशकरी भवति । जन्मर्ज्ञलग्नेड्-रिषु (जन्मराशि-जन्मलग्नेशयोः शत्रु ) ग्रुमोऽपि तनुगो यातुर्नाशकरः स्यात् । द्वीशाग्न्यम्व्वजभाग्यभानि गुरुभ पोष्णान्तके सापभं इति कमात् रच्यादिकेत्वन्तानां नवमहाणां जन्मर्ज्ञाणि सन्ति । उपप्रवगतः । यस्य प्रहस्य जन्मर्ज्ञ जिविधोत्पातहतं स ) खेटस्तनौ लग्ने हानिकृट् भवति ॥ ९॥

भा० टी॰—केन्द्रगत चक्की घह, चक्कग्रह के दिन तथा रूप में बक्कप्रह के पद्चर्ग यात्रा करनेवालों के हानिकारक होते हैं। जन्मराशि रुप्तेश के शत्रु शुभ प्रह भी लग्न रात हानिकारक होते हैं । रिव के विशापा, घन्यमा के कृतिका. मंगल के पूर्वापादा, उध के अवण, गुरु के पूर्व फाटगुनी, शुक्र के पुष्य, शनि के रोवती, रातृ के भरणी, केतु के आश्लेषा जन्म नक्षत्र है। जिस प्रह के जन्म नक्षत्र त्रिविध उत्पात से इत हो यह ब्रह लग्न गत हानिकारक होता है।।९॥

श्रथ त्यने शुभान्याह — वेरिः सोम्ययुतस्तनो जनुषि ये सिद्धभर्धुना राशया जन्माञ्जोषचयस्थिता श्रषि तनोः स्यर्जोच्चिमत्रर्चागाः । पाषा अष्यतिशोभनास्तनुगता जन्मेश्वरी केन्द्रगी स्यागन्यद्वि तनो शुभा न फलटो मित्राह्वि पाषाऽर्थदः ॥१०॥

मार्ग रीर — जनुषि वेशि (स्र्योद् द्वितीयो राशि) मीम्ययुनम्तनी यात्रान्त्रमे हुभ म्यात् । तथा जनुषि जनमममयं सद्वियु ता ये राशियः, जनमान्द्रोतप्रवर्गम्यातः जनमान्द्रोतप्रवर्गम्यातः जनमान्द्रोतप्रवर्गम्यातः जनमान्द्रोतप्रवर्गम्यानम्थाम्तथा तनोजनम्बद्धावप्युपन्त्रप्राम्यतः यं राशियमं यात्रालम् ऽतिशामना भवन्ति । स्वजीवमित्रतंगा प्रापा पापप्रहा व्यपि ननुगता व्यतिशामनाः स्युः । जन्मेद्रवरी जनमगिराजनमलम्रेशी केन्द्रगी व्यति शीमनी सवतः । स्यागत्यद्वि स्यश्च द्वियो शुभ शुभवाष्ट्रां । तनो न फलदा मित्रयार पापाऽपि व्यर्थन शुभवनः स्यात् ॥१०॥

भाव टीठ — जनसमय सूरी म द्वितीय राशि शुभ बेह युत हो तो यात्रा स्थान में शुभ होता है। तथा शुभ ब्रह युत जा राशि हों, और जनम चन्द्र जनम एक से अवचय (अश्वाव) स्थानस्य तो राशि हो वे यात्रा स्था में अत्यान शुभ होते हैं। हरगाशि, स्थान, स्थानक राशि में पापबद भी हो तो यात्रा स्था में इत्थ है। जनमराशि जनमल्झें व हेन्द्रगत अति शुभ होते हैं। शुभवद अपने स्था के बार में पायबद नहीं होते, तथा पापबद भी अपने मित्र के दिन में शुभ इन्हें हों हैं।। १०॥

श्रय मानेऽनिष्टोधाह—

ह्यायार्यन्यगताः सनाः स्व इनजोञ्जोञ्ज्यायपष्टाप्यगां स्वः सौपचितोस्तस्यास्त्रसृतगः गुजोञ्ज इत्यो सृती। नष्टतो त्ययगो प्रहान्त्रित्यणी यातृमेहाविष्ठदा ज्ञन्यस्थानगरा जयार्थसृखदास्त्याच्यं पुगेकं न चेत् ॥११॥ स्व दंद-स्वतः पाण्यत्यस्त्रायर्थस्यात्पद्रीयेकादशपदे स्थे पोणं मंद्रे श्रर रानवे ऽपि ( श्ररपानं नाम कार्यवशात स्वयं विवास सुर्वन मवे प्रियप्रस्तुचालकं त्रस्यक्तिष ) स्वतेत ॥ १४ ॥

भाव टीव मोघ, भीर मिया, में भा परिश्रम, मोम, गुट, जु ॥, अध् गर, मृष, मिन्स, शास्त्रान (साय भारि) विलास्यम (उपटा लगाना), व (दारा), वालावरा, यमग, तल विन्तं शांदि वनुष्ठा वस्तु, ये यात्रा में त्याउप । इसी भी यात्रा से ६ दिन पूर्व हुए क दिन पूर्व श्रीर और ७ दिन पूर्व मेशुन, विवाद पान्ना दिन त्यास गर्व । मधा विसी प्रवाद वी व्याधि गर्व के रजीधर्म, विवातिरिक ( छाछ पीछा आदि ) चन्द्रन ये पात्रा और प्राथान में भी संप याग कर ॥ १४ ॥

वि० - प्राथानायधि -

"गुराष् गुरान्तर गर्ग आह सीमान्तरं ऋगु । वारक्षेपार् भनदाजों। विशिष्टों नगराट् वर्षि ॥" "विमेश चंक्य दश क्षितीयो दिनानि नो सप्त च माण्डलीक । य प्राकृत सोपि च पत्रचरात्रं भद्गेण यात्रा परत प्रयोज्या ॥'' भद्रेण सुदिनेन । अन्यत स्पष्टम् ॥ १४ ॥

श्रध शुभशकुनान्याह—

वस्नालंकरणानि पूर्णकलशस्तार्यध्वनिः पुत्रवान शंखादर्शनृपारवदंतिसुर्भिस्तीपुष्पथान्यादि च। दोलादीपवित्रूमविह्नसुरभिद्रव्याणि सुस्रो हपो वेश्याद्यत्रवितानचापग्कुमार्यो मीनगोरोचने ॥१५॥

मं० टी०—वसालद्व रणानि ( वस्नाणि श्वेतानि, अलंकरणानि स्वर्णिदिभूपणानि ) पूर्णकलश , तौर्यध्वनिर्वाद्यनिनादः, शङ्खादर्शनृपादवद्यन्तसुरभिस्त्रोपुष्पधान्यादि आदशों दर्पण, नृप, अश्व धान्यादिक अकृष्ण) तथा च दोलादीप-विधूमविह-सुरभिद्रव्यासि (दोला, दीप', विधूमविहिधूमरहितामि, सुरभिद्रव्याणि चन्दनकर्पूरादीनि ) शुभ्र दत्रता वृष्', वेश्याक्षत्रवितान-छुरान्य । चामरकुमार्यस्तथा मीनगौरोचने (मीनो जलोद्धृतो मत्स्यो गोरोचन प्रसिद्धम् ) एतानि शुभशकुनानि ॥ १५॥

भा० टी०-इबेत वस, भूपण, प्राह्मस्या, वाजे का शब्द, पुत्रवान पुरुष, दांख, दर्पण, राजा, घोडा, हाथी, गौ, सुमगा स्त्री, दवेत पुष्प, अकृत्ण वर्ण धान

दोला, दीर, धूम रहित भागि, सुगन्धित द्वाय (कर्ष भादि), घरेत वृष, वेरपा, हात सामयाना, चामर, दुमारी कन्या महली भीर गोगेचन, ये शुभ शहुन है ॥ १५॥

श्रयान्यशुभसावु नान्याह-

ययत्स्वांतिनतांततोपकरणं कोरूद्धतं गोपयं मुच्चांभोर्थयटान्वितः सहचरो धातांवरो मात्रकः । द्वीदर्भरथाः पलासमदिग वर्णी गुरुदैविव-दिवो मित्रमृगावरोदनशवं सिद्धार्थदुग्धादि च ॥१६॥

गांव शार—यद् यद् 'वस्तु' स्वान्तिनान्ततोषोषकरणं मनःप्रतातकारकं 'नत् नन् ग्रुभशकुनं होयम'। तथा कोः पृथिव्याः उद्भूतं
राहेत्यं, सृत् सृतिकाः च, अस्मोर्थघटान्विनो जलानयनायकुस्भमहितः
रारचर, धीतास्वरः प्रचालितवस्त्रो मीत्रको रजकः, वृ्बोद्दर्भरथाः, पलारुमाःरा (पलं मांगं, अम्' शोणिनं, महिरा प्रतिद्धा) वर्णी ज्ञाचारी,
रुप्र, देवविद्धां, मित्रमुगी, प्रशेदनथवं रोदनरहितस्तकं, सिद्धार्थदुर्गाट (सिद्धार्था सर्पण, दुर्धं खादि शब्दान् विव घृत च) इति
द्यस्त्रकृतानि ॥ १६॥

स्ति द्वि - वो जो पन्तु मन के श्रमन्न कारक हैं वे शुभवापुन समझता, नवा १४ ते पर म उराया पूजा सोयर, मिट्टी, जल भरने के लिये पाली घड़ा रूस स्था से घलने पाला, वाजापण महित पायी, त्या, कुण, मोग सोणित, मरिस, जाराभी, सुरु, पालियी, श्राह्मण, सिन्न, सुसा, रोवन रहित सुरक, सरसी, नुष द्वी पुरु, य शुन शहन है ॥ १६ ॥

या वाग्रमगर्नास्याहः—

क्वंन्टिसिणतः सटेनिटनरहामे अफुवेन्त्रजे-इस्पार्ट्यावस्याद् तृपायम्बद्रणोपानसृणायस्कराः । विक्याकीप्यकुर्णायान्यस्टनं तक्षे समूमाननः कार्वायाकणपृथ्यसर्वे च गृटस्तैनायसी कटेपः। १ शा

स्वर्दाव-पनन् उपान्धं सन् श्रुवशम्नं शन्तापनः स्वानः १८४१ राज्यानं स्वर्मानदं यात्रे प्रदृश्ने क्रोतन्। स्वश्यानयाः—सम्माम्यीना निरम्बर्दारस्यानापपम्यूष्णस्यस्यः । सम्म, स्वर्थनः, इत्यानः विस् विष्ठा, तुर्यं भान्यादित्यक् त्यद्रमा पाषामाः, स्वयमम् , उपानन् चर्मपादुका, वृणं त्यवस्य वे लोहवारः ) (पर्यायीपभक्तमायान्यकटनं ( पिर्याकं महिनतिलाः, त्योपभं भेषायं, कृतमधान्य रोशन च ) नकं, सभूमानलः भूगमहिनामि । प्रापीसारम्पुष्यवस्यं, गुटः, तैलायसी (तैलं, त्रयो लोहं ) पर्वसङ्घ प्रस्यद्यसाकुनानि ॥

भा ० टो० उपरेक्षः द्युभ द्युम वो दिहिने और आगे वहे हुए भस्मादि धपराबुन वो धांग्रं वश्य चलना चादिये। भव अद्युन वहते हैं—भस्म, हैंही, सूर्या एवटी थिस्टा, भुस्सा, प्रथल, लयल, जृता, तृख, लोहार बिना जिल्या दे तिल, औपभ, कृत्यादर्ण भान्य, रोने का द्यवट, माठा, भूम सहित बित, तूर, लाल पुत्र, धर्म गुद्र, तेल, लोह और पौक्र वे अपदाकुन है।।१०॥

#### श्रधान्यान्यपश्रङ्गनान्याह् —

मचोत्रांतवुशुक्तितान्तकखला मुंडी जटी न्याधितः खंजन्यंगदिगंवरा यतिरिः कापायिमुक्तालकौ । चाराभ्यक्तमलाविलाश्च पतितः पाश्यर्गली गुर्विणी वन्ध्या कृष्णद्वपाहिभेकसरटा गोधा वराहःशशः॥१८॥

स० ही० - मतः - जन्माद्सहित , वान्तो कृतवमनः , बुमुचितः , प्रन्तको जन्तुहिंसक , खलो दुर्जन , मुग्डी मुग्डितशिरा , जही जटा- गिर, ज्याधितः , खञ्जो भम्रपद , ज्यंगोङ्गरहित , दिगम्बरो नग्नः, यिः नियासी, श्रारे शत्रुः , कापायी कापायवस्त्रधारी, मुक्तालको मुक्तकेशः , शेरः , श्रभ्यको विलिप्ततैल , मलाविलो मलसहित , पतितः , पाशी ।। गिर्विधारी प्रार्थिता, श्रमेवती, वन्ध्या, कृत्ण्वृपः , अहि शर्ष , भेकः , सरठ , गोधा, वराह सरा , एते मशुमाः स्यु ॥ १८ ॥

भा० टी०—पागल, जिसको वमन होता हो, भुखा, व्याधा, हुर्जन, जो गाथ मुहाया हो, जटाधारों, रोगी, लंगडा, अंग हीन, नगा, सन्यासी, राजु, ग्रेटका वखवाला, खुला केशवाला, चोर, जो तेल लगाया हो, मल युक्त, पतित जाति अट), हाथ मे पाश ( प्राय्मी को बसाने के लिये फॉसी) रखनेवाला, अर्गली अस्स धारी), गर्भवती खी, बन्ध्या, कालावैल, सर्प, मेडक, सरठ, गोह, स्टर गराक ( खरहा ) ये अग्रुभ हैं ॥ १८ ॥

#### श्रधान्यान्यशुभान्याह —

जाहोत् महिपः खरोष्ट्रमहिपारूढारच रिक्तो घट-रिखनका माणिशिरोंऽगकंपपद्वीवंधाः कुवागाहवी । पानो यानपलायनं श्वकलहः पंढः चुतं गोर्ज्वल-

द्रेश्मेनि मनियंपकाः कुशकुनारिद्यक्कादिका मृत्युदाः ॥१६॥

मार्ग टीर - जाहो गात्रमकोची जन्तुविशेषः, ख्रोतुर्माजारः, महिषः, गरोष्ट्रमहिषाक्तः, रिक्तो घट , छिका, प्राणिशिरोङ्गकम्षः, परवीवनधः प्रणनाभम् गाविभिर्मार्गावरोधः, कृताक् कुवाक्यश्रत्रणं, खाहवः प्राणिनां मंप्राम , पात पतनम्, यानस्य घोटकादः पलायनम्, श्वकलहः, पंढः नपुंगकः, गं क्षृतं, ज्वल्द् वेशम, इति कुशकुना प्रतिवन्धकाः कार्यवाभकाः स्युः। द्विकादिकास्तु मृत्युद्दाः म्यु ॥ १९ ॥

भाव टीव — महली बिलाउ, भैंस, गरहा, करेंट, भैंस पर सवार, नाली यहा ही है, ब्रालियों के मन्तर वा बरीर कवाना, मकरा के सूत आदि से मार्ग आराव हाता, इवचन अवग होना लड़ाई, स्वयं वा बस्बादिका पवन, सवारी (बाडा आरि) हा भागना, इसे का झगडा, नपुसक, गाए का ही है, जलता हुआ धर, ये सब अवबाहन कार्य बावक हैं। तथा छी है आदिक अवबाहन मायुरायक हैं। १९॥

श्रथ शहुनान्तरागयाह --

र्मगान्युष्ट्रपठच्छुकाण्य निष्याः स्थितंकका यापतः

काली कुक्कुरपुंत्रधाण्य सुर्गितंते पनौ गीष्ट्रदाः ।

भारद्वात्रशिखंदियापनकुला हंगांद्रत एते हुनं

याता द्रष्ट्रकाष्ट्रकृष्ट सम्भग्यो यापेद्रिय पृष्ठेद्रयदेः ॥२०॥

ग-० दे ५—स्तायुष्ट्रपटच्छुकाः (स्ता स्मानः स्मानः स्मानः स्मानः ।

इद्र पटच्छुकः शब्द द्र्याणः वीर एते ) तथा च निष्य स्मानः स्मानः ।

वया कार्य महिर्गः कुक्कुदः पृष्या पृष्यंत्रकाः कार्यदा पर्वाणः स्मानः ।

स्या कार्य महिर्गः कुक्कुदः पृष्या पृष्यंत्रकाः कार्यदा परिणाः ।

स्या कार्य स्ति द्रिक्तुदः पृष्या पृष्यंत्रकाः कार्यदा गरिना परिणाः ।

स्या कार्य स्ति हरिनाम्यम् स्ति द्रिक्तुव्यं व्याता सत्ति । स्वाद्रप्रिण्याः स्वादः ।

स्या वासे पृष्टेद्विकालस्य ने एत्याक्यो स्ति स्वीवः स्वीवः ।

भाव टीठ—श्वार विष्णु उँट, शंट परतेपाण स्मा उत्तर सादि नसी पी, पटवा भाष्ट्र को कश्च पत्नी, में याण भाग में तो मो दाम फल देते हैं है ग्या भैंस सुनी, परूप कंटाव ( माद भाष्ट्रि) पत्नी और मी ये दिनि आग में युन होते हैं । तथा भारताज, अभूव, चाप स्थीला, एस, भेटा हनक दर्शन समीएमर है। तथा बाण और प्रकाग में गटरे वा बाद चुनमद है।।२०॥

थथ पता पता विषयानगद्यमा श्रमवदा देन्याए— नयुनारभयववेशसमग्यतेषु नष्टेन्नणे व्याधी रग्नः शुभदा विलोमशकुना नाज्या इडाया भरे। श्राचे दुःशकुने निष्टस्य च शुचिर्भत्वाष्ट्रधाऽस्वायमं कृत्वेयादपरेऽष्टिवारमपरे दस्वा सुवर्ण ब्रजेत् ॥ २१॥

स० टा॰—नमुनार-भय-प्रवेश-रामर-गुतेषु, नण्टेन्से नष्टवस्वव-लोकने, न्याधी, तथा एटायाः नाड्या भरे एती (वामनासापुटोदितइबासे) विलोमगञ्जना ग्रुभदा म्युः (दिन्स्स्यप्रशस्ता वामे, वामप्रशस्ता दिन्से श्रुभा इत्यर्थ ) अथारो दु राकुने सित निवृत्य शुचिर्भूत्राऽप्रधा स्वायम प्राणायामं कृत्वा क्रजेन । अपरेद्वितीयेऽपि दु,शकुने जाते पराकृत्याष्ट्रवारं पोडशधा प्राणायामं कृत्वा क्रजेन् । अपरे तृतीये दु,शकुने सित विक्रेभ्य' सुवर्ण द्वत्वा क्रजेन् । चतुर्थे दु शकुने न क्रजेदित्यर्थात् सिद्धयति ॥२१॥

भा० टी०—नटी पार होने में, राजभय में, गृहप्रवेश में, रणयात्रा में, गृभा में नष्ट वस्तु के हटने में तथा वामनासिका से श्वास चलता हो उस समय विलोमशकुन ( यात्रा में अग्रुभ कहे हुए ) शुभवद होते हैं। यात्रा करने पर प्रथम अपशकुन हो तो छीटकर पवित्र हो ८ वार प्राणायाम करके चले। मिर मिर हिनीय अपशकुन हो तो छीटकर १६ वार प्राणायाम करके चले। फिर मिर हिनीय अपशकुन हो तो सुवर्ण दान करके चले। अर्थाद इससे अधिक अपशकुन हो तो सुवर्ण दान करके चले। अर्थाद इससे अधिक अपशकुन हो तो न जाय ॥२१॥

इति प्रभासमाख्यसस्कृतभाषाव्याख्यायां यात्राप्रकरम् ॥

### अध मिश्रप्रकरणम्

तत्रादी राजाभिष्क सुरस्थापनं चाह— जन्मांगर्ज्दशेशसद्दग्रहकुजैः सार्केर्वलिष्टिर्मृदु-चिप्रेन्टध्रुवभैः स्थिरिद्धनृतनौ व्याराह्वि भूपस्थितिः।

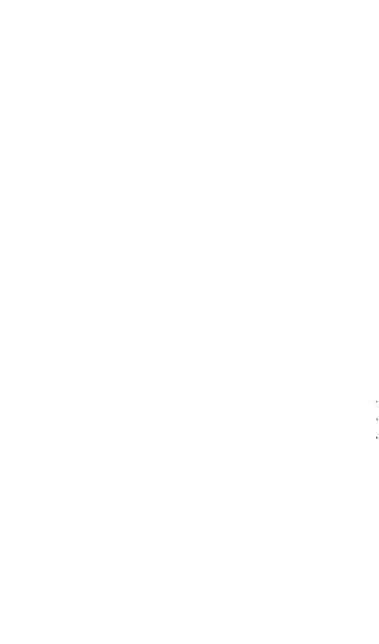

रसायोः रक्तपंतियो 'क्रमान मुन्तरमी (लागम कनः पीने रिवरिस्पर्य ), वैने क्रमो प्रकारस्यानी शनिन शास्त्रमे ॥ २ ॥

भाव टीर — धीनए एसईस, हमा विद्या रचानी विद्याचा अनुराधा, एव श्रीवादी रेप में श्रीर ग्रुव सहाय ( प्रशास्त्रय राहिणी) हम नदार्थी में, एवं गर द्राव स्थान ( प्रशास्त्रय राहिणी) हम नदार्थी में, एवं गर द्राव द्रिया द्राव हों। मधा हुए छोड़वर उपरोक्त निष्यित सम् प्रशासा द्राव धीन प्रमाह व वीच वे वृतीयात में चित्र प्रशास हम स्थान आदि एम जाय तो अद्यास सम्माना। तथा प्रनर्थस एटच प्रायसहाय महास शीद हम द्राव नहार्थी में सीभाग्यवती हो रक्त वस्त्र और भूषण धारण वर्ष। तथा द्रवेत वस्त्रादिक में सीमा, हाल में स्वार, वीत में रिव और मुद्या धारण प्रवास करात्र में स्थान, वीत में रिव और मुद्या धार्म में स्थान, वीत में रिव और मुद्या धार्म में स्थान, वीत में रिव और रिव और मुद्या धार्म में स्थान, वीत में रिव और मुद्या धार्म में स्थान, वीत में रिव और मुद्या धार्म में स्थान स

ध्य पुरुषभृषाधारण क्रयविक्यमृहतैष्ट्वाह— वस्रोक्तंर्व्यनिलद्वयाश्विभरगेद्गे नुर्विभूषा हिता विपान्नोत्त्वचलित्रपृदितमनुक्तेऽपीष्टकृद्धारणम् । भैत्राकानिलमृलदस्त्रहिनभेंद्गीष्याजपादोक्तरे प्रथाना क्रयविक्रया घटपरद्धर्थक्षे स्वशुद्धा तन्तु ॥ ३ ॥

सन् ट्रांन्-ट्यानिछद्वपादिन्नि स्वातीविशाखादिननीरिहतै-विश्वोत्तेः नत्त्रप्रादिभ , अगेऽङ्गे स्थिरलमे तु पुरुषस्य विभूषाऽलंक्ष्तिः हिता स्यान् । अथ विप्राह्मोत्सवल्हिन्यु (विप्राह्मायां, उत्सवे विवाहादौ, लन्धौ वातुः सकाशाल्लामे ) अनुक्तिष तिथ्यादौ 'वस्नादौना' धारणं इष्ट-कृत् शुभं उदितम् । तथा—मैत्राकानिलम्लद्स्महरिभेन्द्रीच्याजपादोत्तरे नस्त्रे, घटपरद्धर्घ ङ्गे कुम्भातिरिकोपचयलमे स्वशुद्धौ (लम्राद्दितीयशुद्धे मह्वर्जिते ) प्रयानां विक्रयवस्त्ना क्रयविक्रयौ तनु कुरु ॥ ३ ॥

भा० टी०—स्वाती विशाखा अधिवनी छोडकर शेप वस्त्रोक्त नक्षश्रादि में स्थिर छग्न में पुरुष के लिये भूषण धारण करना शुभ है। तथा झाह्यण की आज्ञा में, विवाहाटि उत्सव में तथा किसी से लाभ होने पर अनुक्त (निन्ध) नक्षत्रामें, विवाहाटि उत्सव में तथा किसी से लाभ होने पर अनुक्त (निन्ध) नक्षत्रामें, विवाहाटि उत्सव में तथा किसी से लाभ ही। तथा अनुराधा, हस्त स्वाती दि में भी वस्तादि धारण करना शुभ कहा गया है। तथा अनुराधा, हस्त स्वाती मूल अधिवनी धवणा मृगिशास पुष्य पूर्वभाद्रपदा उत्तर तीनो इन नक्षत्रों में सुरु अधिवनी धवणा मृगिशास उपचय छग्न में लग्न से द्वितीय स्थान शुद्ध (प्रहरित) हो तो फलादि के क्रम विकाय, करना ॥ ३॥

अथ धर्नाष्टादिपञ्चके त्याज्यं, सेवां, संन्यासं चाह— भेतज्वालनश्य्यकावितनने स्तंभोच्छ्यं याम्यदि-ग्यानं काष्ट्रतृषोच्चयं परिहरेत्कुंभद्वयस्थे विधा । सेवेष्टा ध्रुववाकणांत्यवसुभैः खाये स्वी वा कुने मंन्यासः म्थिरभे सलौगेतवलैः पष्टांत्यगे भागवे ॥४॥

स० टी०— कुम्भद्वयस्थे कुम्भमीनगते विधी प्रेतज्यालनशस्यका-जितनने म्तम्भोन्द्वयं याम्यदिग्यान काष्ठित्योद्ययं परिहरेत् त्यजेत । अप व्रवासमान्त्यपमुभैर्नेत्त्वते, स्वी स्वाये (१०११) स्थिते वा कुजे गापं (देशकादशस्थे) सेवा इष्टा शुभा भवति । तथा स्थिरमे स्थिर-संत्तनात्र स्थिरगक्षिलमे च स्यतैः पापप्रते गतवलैः निर्वलैः, भागवे शुक्ते प्रशान्त्यमे गति संन्यामः शुभः स्थात ॥ ४ ॥

भाग टीं १०-- कुम्म भीनस्य चन्द्र (धनिष्ठोत्तरार्व मे रेवती पर्यंति ) म भेनित्या, शस्या बनाना, गृहमं स्तम्भ गाइना और दक्षिण दिशाफी यात्रा गृहाधं नृग नाष्ट्रका सम्रह स्थाम करें। सवा ध्रुव संज्ञक, शतिभया, रेवती धनिष्ठा हन नदायों मं, सूर्य या कृत लग्न से १०, ११ में हो सो नीक्स करना जुम है। और स्थिर संज्ञक नदाय स्थिर लग्न में पापमह निर्वंत्र हो तथा शुक्त का १० में हा सो संज्यास महण करना श्रम हाना है।। ४॥

श्रथ कृषिकर्माह—

उदाहर्त्तचरिद्रपेन्द्रलयुभन्याष्ट्रः शुना स्थान्क्रपि-द्योक्तिद्रारस्वगाहित युग्नक्षपगोकस्यायिलग्ने निथा। द्यक्तितं सदिशि वणस्य स्वगभूग्रस्यान गिनाच्छादनः स्वर्णोद्दयुष्ट्रहर्ने समुष्कसुष्ट्रपेः सीमी पद्मिनीयेन ॥ ४ ॥

स्व २.०- उद्वार्णनरिद्धांन्द्रवयुक्तार्त्तृ नेश्वतः व्यानिक्षारमणादि (ज्ञान्त्रव्यु परितर्जने , कुमक्त्याणक्याविकमं, मिश्रि दशमीवदिन व्यक्तिं न्यमीरिदिन प्राप्ते नेश्वते रामकृषुर्यान प्रदेशस्यार्थि देवान प्राप्त्य पद्व कृत्रातः विनामज्ञादनः व्येत्वस्थारं सन् सम्बद्धाः पृष्णक्ष्यान्य पद्व कृत्रातः विनामज्ञादनः व्येत्वस्थारं सन् सम्बद्धाः पृष्णक्ष्यान्य प्रदेशस्य स्थानिक्षारं नेथतः ।

प्राप्त प्राप्त कृत्रातः क्ष्यत्यन्तः । ५।

सार होट-हेरा र अर माराव अर सहस्र ही हारार, हो ग्राह माहर

वि० १ वार ज्यार क्या भाग भाग के अर्थन स्थाप होती है तहता स्था स्थापनार्थी, सामध्यन प्रतिमध्ये, साह

तिषित्रीण्यनलार्थसाम्हनम्भूष्यस्मृत्यादस-तिषित्रीण्यनलार्थसाम्हनम्भूष्यस्मृत्यादस-त्मह्यः कृषिभविवासण्हरीह्वीजवाषः शुभः । सृयेन्तादिन्तीयनोतिषृतिनस्माष्ट्राष्ट्रभिः सत्पानः

मोक्तान्यैः फिल्ममुमाद्रविमितैरतच्छेदनं वापभैः॥ ६ ॥

भा० टी० — सूर्य भुषत नक्षत्र से शश्राशाभाशाशा इतने नक्षत्रों में हिपि कर्म अशुभ और शुभ इस कम से समझना । तथा शतिभा अवण ज्येष्ठा को छोटकर कृषिकर्मोक्त नक्षत्रादिकों में बीजवपन शुभ है। तथा सूर्य नक्षत्र के ऐतीय से ८ नक्षत्र में बीजवपन शुभ है। दूसरे आचार्यों के मत से राहुनक्षत्र के सप्तम से १२ नक्षत्र में बीजवपन शुभ है। दूसरे आचार्यों के मत से राहुनक्षत्र के सप्तम से १२ नक्षत्रों में चीजवपन शुभ है। तथा बीज वपन विहित नक्षत्रों में धान्यच्छेदन शुभ है। तथा बीज वपन विहित नक्षत्रों में धान्यच्छेदन शुभ है। हा।

अथ मेथिस्थापन, नवाझभक्षण, नृत्य, सनीत चाह-

मेथि चीरतरोरुकानुरहितैरुद्दाहभै रोपये-दन्नप्राशनबद्दसंनशरदोः पोक्तं नवान्नं बुधैः । मैत्रार्कात्यवसुचरेज्यवर्षाः सेन्द्रैः शुभं नर्तनं लग्ने द्रो गुरुवीचिते हिबुकगैः सौम्यैश्च संगीतकम् ॥७॥ मं० टो०—उफानुरिहतै. (उत्तराफाल्गुन्यनुराधारिहतै:) उद्वाहभै-विवाहोक्तनत्त्रे ) चीरतरोर्मेथि (सले धान्यमर्दनार्थ वृषयोजनस्तम्मं) रोषयेत् । स्वथ—तमनाशरहो चारतोरन्नाशनवद् अन्नाशनोक्तनत्त्रान् रिभिर्नुभैनेनान्न नवान्नभचणं श्रोक्तम् । अथ मेन्द्रभैज्येष्ठामहितेमेंबार्णन्याम् तरेज्यारुणैनेज्ञ लग्ने हो बुधे गुरुपिचिते सति, मोन्ये: शुभप्रदेः हिनुस्मैत्रवृर्थस्थेनेर्वनं संगीतक चारभेत् ॥ ७॥

भाग दीं उत्तर फाएगुनी भनुसघा छोडरर विवाहीक्षनश्वादिमें तूध-वाटा पढ़ का मेड (जिसमें यल जोनकर दीनी किया जाता है) भारोपन कर । तथा प्रस्ता और शरद क्ल में भन्न प्राश्चनोक्त नक्षात्रादि में नवानकर्म शुभ है। तथा भनुसघा हस्त रेवती धनिष्ठा सीनों उत्तरा, पुष्य शतनारा और उपाठा हन नक्ष्या म प्रस्पति से इष्ट यूधलप्त में, शुभग्रहचतुर्थं स्थान में हो तो नापना और गाना शुभ होता है।।।।।

श्रथ पश्चकर्माह -

द्वीयार्केन्द्रदितीज्यपासविश्वाश्च्यंत्याग्निपाशीन्द्रभैः पृप्तीनः शुनदा विसिद्दभवनी नानापश्चनां क्रिया। वारेष्पक्षेचतुपु कौनम्हरिन्वाष्ट्रेष्प्रमानिकयो-रष्टम्यां न हितोदिता स्वनगने न स्याद्रदेखः किल ॥=॥

#### שונייביים ווור---

मादित्यदिवस्यस्यस्य सम्बद्धारयनं भेते चया-र्भागम्बीज्यमगुर्धे द्विमारेष्य्रि क्रियार्थे। हिना । नेत्रात्यकंभनः क्रमाधिविधिनः पत्त्वाच्यिनः सामिजिन <sup>इत्रा</sup>ना या गृयमा नइक्तनमृग्वैः प्रार्था पर्रनिर्वृष्टेः ॥६॥

सर्व टी० । शाहित्याहु है । इति "्यादित्यं ( पुनर्वसुपुर्यो ) हियसु-(धनिष्टारानतारकं ) (स्वर विवरमात्रकः, त्र्याद्यमः त्राहतनी, सृदुसदाकः, वार्गा, पर्यम एरत , एनैनंदार्य , धारयार्गामाहः ( बुधगुम्युकर्विकुज-गरें) इच्यमगद्ये गुरशकांष्ये, इन्ही हिकमदेषु हिनीयचतुर्थसप्तम-धानेषु स्थितं । 'प्रश्वासययं' आइवी प्रद्यसम्बन्धिनी किया हिता यान । तत्रापि 'प्रक्रेभन' सूर्यनचत्रान् कमात साभिजित् तिथिमितै चित्रशाभिनेत्तर्वे , तथा पश्चात प्रकंभत प्रमुख्यैखिभिनेत्त्रत्रेश्च आस्वी किया शस्ता हिता । तथा या 'बाइवी किया नुममा मनुष्यकियासुदशी सा वटुक्तमगुर्गमेनुरयिक्तयोक्तनज्ञत्रादिकै कार्या । पराऽन्या क्रियैभिरुक्त-नजनादिभिर्वुधै कार्या ॥९॥

भा० टीं - पुनर्ममु पुन्य, धनिष्टा शतभिषा, स्थिरसज्ञक अविवनी, सृदु-नजक स्वाती हस्त हुन नक्षत्रों में छुध गुर शुक्र रिव मगल वारों मे, गुरु शुक्र के रदय में, चन्द्रमा लाग से शशा स्थान में हो तो घोडे की क्रय विक्रय आदि मिया शुभ होती है। उसमें मूर्य नक्षत्र से आगे अभिजित् सहित गणनाकर भ्भ, और सूर्य नक्षत्र में पीछे ६ नक्षत्र में घोडे की किया शुभ समझना तथा थोटे की जो किया मनुष्य सहश है वह मनुष्य की किया में विहित नक्षत्रादि में कर तथा दूसरी फिया उक्त नक्षत्रादि में करे।। ९॥

श्रधाभ्यद्गे निपिद्धकालमाह—

भद्रासंक्रमपातवैधृतिसितेज्याकरिपष्टचादिप् श्राद्धाहे प्रतिपद्द्दये परिहरेद्धेतुं विनाभ्यंजनम् । मांगल्यं विजयोत्सवोऽब्दवदनं दीपावली हेतचो-प्रस्यंगस्य कथितादितेलमनसन्निद्येऽहिनित्येऽखिलम् ॥१०॥

सं 0 टी 0 - भद्रा विष्टि , संक्रम सूर्यसंक्रान्तिः, पातो न्यतीपातः वेधृतिर्योग, सितेज्याकोराः शुक्रगुरुरविक्रजवाराः, पष्ट्यादयस्तिथयः एपु, श्राद्धदिने, प्रतिपद्द्वये प्रतिपदि द्वितीयायां च हेतुं विना स्प्रभ्यंजनं तैलाभ्यज्ञं परिहरेत् हेतौ सित न त्यजेन किन्तु सेवेदेवेत्यर्थान् सिद्धयित । अयाभ्यमे हेत्नाह—माज्ञल्यं विवाहादिकम्, जिजयोत्सवः, श्रव्यद्वदं नर्पारम्भादनं, दीपावलीति श्रभ्यंगस्य हेतवः सन्ति । कथितादिनैलं निन्येऽद्धि दिनेऽपि श्रनसन् शुभं स्यान् । श्रादिश देन पुष्पादिवासिन-नैलम् । नित्यऽभ्यमे तु अग्विलं सर्वे तैलं शुभं स्यान् ॥१०॥

साल दाठ — भदा सकालित व्यतावात, वैद्यति, शुक्र गुरु रिव सगावालर पछी भ दिक साव ६१७१८१६१०११ १११२०३६११४ १५१३० तिथियाँ, श्राद्ध दिन प्रात्त र-१,दिनावा इनम विना इतु के अभ्यह्म न करे अभ्यगके इतु विवाहादि सगल राप, विजया दशभीके उत्सव, वर्षास्म्म दिन दीवावर्ष्टा ये अभ्यजन के प्रदुष्ट तथा पकाला दुआ तेल वा पुष्पादि से वासित तैल निस्त दिन में भी शुभ है। निल्य क तैलाभ्यग म स्थ तल शुभ है॥ १०॥

श्रथ धात्रापालक्तान ।नेपिद्धादेनं प्रस्तामनानं चाह—

दिरियण्यादिहर्गकदर्शनिथिषु स्नानं न धात्रीफलैः श्रीकाषोऽय चुरांचुपर्वापितृभाभ्यंगात्यनिक्यंगना । पुत्री सोमिदिने प्रसूर्यमीपतृत्याप्टैंद्रमिश्रांचुप-क्रत्यादेण्यरमे कृषुत्रहरिने स्नायानिज्ञास्येपि न ॥११॥

कत्ते सप्तमे यस्मान् तस्मिन् स्थिरे लग्ने गण्यकस्नानं इण्डं द्युभं भवति ॥ १३ ॥

भार टार-भरणी साहरोषा मधा पूर्वकाणुनी, न्यानी मुठ शतिषा दारा भारपदा त्येषा हम्स प्रापादा इन नक्षत्रों में रोग उपित होने से शाम्ति रुरोपर रोगापुण होता है। तथा श्रवण विशामा इन दोनों में रोगापिति होने से १६ दिउपर तथा सम्बन्धात्रों म रोग होने से ९ दिनपर रोगी रोगमुण होता इ। तथा पुन ग्रेमु द्वापा स्वानी भुज सक्षक रवत्री मधा इन नक्षत्रों में, हार राभवार में रागमुणजन का स्नान सहाम है। तथा सनुभ नक्षत्र सनुभ विश्व म स्पन्न मात्र म पाप प्रद हा एवं निवर स्वाने रोग मुण जन गर

श्रथ उत्पन्नयागमाह

द्रव्यां संव्यवहारती लघुचर्रयोज्यां चरांगे तुत्रे प्रमोद्यात्मजगेष्य तस्य हरणे हरती रविज्ञीः कुजः । रोक्रांति संरणी (त्रपुष्करयमी कुरनास्त्ययोदचन्द्रमा द्रद्विद्धौति शुना विद्न इह यन्क्रयोहणं तत्स्यस्म ॥१४॥ ष्य नए। देइ जन्य वार्षि नया इ यिन तेष वृत्तार्थेनाह्— तीक्षणाप्रध्यपिश्रवायुषु धनं नए। दिश्वं नेति का-द्रभे क्ष्याप्ते तिस्काष्योर्भ गनमेन्यंत्यां गुणुद्धं ज्ञिषेत् । विद्यां मोत्त्रविष्ट्रदेविश्विभे अध्य द्वीणमृत्ताध्रवे-र्मृदृश्वी क्ष्यप्तगां गुप्तः सुजलखा क्ष्यां ने त्र्य गोपयेत् ॥१५॥ मंश्र द्वां क्ष्यां प्रमुद्धान्यायुषु नक्षत्रेषु नष्टादिकं धनं नैति ( पुनस्तद्ध विद्यां प्रध्या च कान् गोहिस्सी नज्ञात् भेऽभी प्रनक्त्रे-क्ष्यामे चतुर्भक्ते त्रिया ( ३१० ) शेष्योगीतं धनं न एति । अथ— श्रन्त्याम् युगुक्ति विद्यात् ३१० ) शेष्योगीतं धनं न एति । अथ— श्रन्त्याम् युगुक्ति ( त्रप्ताद् द्वाद्धान्य विद्यां स्त्रों वित्तां सुगुक्तिम् वित्रां प्रहायात् । अथ—द्वीशमृत्तास्त्रीक्ष्यं विद्यां सुगुक्तिमन्त्राव्यां गृहीयात् । अथ—द्वीशमृत्तास्त्रीक्ष्यं क्रमन्त्रावित्रां गुहीयात् । अथ—द्वीशमृत्तास्त्रीक्ष्यं क्रमान्त्रां सुजलक्षाव्याद्वाद्धं (सुप्तुश्वेभे क्रक्ति च तुर्थद्शामे यस्मात् एवं श्रव्याद्वे , सुजलक्ष्याव्याद्वाद्धं तिस्त् वृत्तान् रोपयेत् ॥१५॥

भारतीर-तीक्ष्ण वम भ्रुव मिध्रस्ताक स्वाती इन नक्षत्रों में नष्ट प्रयुक्त प्रक्षिप्त लादि धन नहीं मिलता है। तथा रोहिणी से इष्ट नक्षत्र सख्या को ४ से भाग देकर यदि ३।० शेष बचे तो नष्ट शादि द्वच्य नहीं भिलता है तथा —द्वादश चतुर्थ भाव शुद्ध (पाप रहित) हो तो द्वच्य को भूमि में गाड कर रखना शुभ है। तथा —जिस देव का मन्त्र ब्रह्मण करना हो उस देवके तिथि नक्षत्र में तथा विचारम्भोक्त तिथि नक्षत्रादि में गुरुके मुख से मन्त्र ब्रह्मण करे। तथा विशाखा मूल, भूव, मृदसञ्चक अश्विनी पुष्प हस्त शततारा इन नक्षत्रों में, ४।१० स्थान शुद्ध हो ऐसे जलचर एश में पृक्षों का रोपना शुभ है॥१५॥

श्रथ वापीकृष्मुहतै राजदर्शन शान्तिक पौष्टिकं चाह— चट्टाहर्चोहरित्रयादितिहयेज्यचौंस्तडागादयो इोज्याब्जैस्तनुगै: सिते दशमगे सिध्यंति सद्दासरे । राजेचा श्रवणत्रयश्चवमृदुचिमैं: स्वकेद्रायगैं: सौम्यो: शांतिकपौष्टिके सचरभैरेतैं: सुधर्मोदये ॥ १६ ॥

स० नी०-- उद्घाहार्महरित्रयादितिहयेज्यर्ने (विवाहोक्तश्रवणत्रय-पुनर्वस्वरिवनीपुरयनचन्ने) ज्ञेज्याब्जीर्युधगुरुचन्द्रेस्तनुगैर्लप्नगते., सिते शुक्ते दशमगे सद्वासरे शुभग्रहवारे तहागादयः सिद्धयन्ति । तथा श्रवण्- प्याप्तुवस्यु जिप्रैर्न जत्रै, सौम्यैः शुभग्रहै स्वकेन्द्रायगैः द्वितीयन्केन्द्रैका-हान्यै राजेजा (राजदर्शनं) शुभा म्यान् । तथा – सचरभैश्चरनजत्र-किनैरेतैर्न ज्ञादिभिः सुधर्मोदये (सुष्ठु धर्मो नवमभावो यस्मान किनन्तुरये लम्ने शान्तिकवीष्टिके कार्ये ॥ १६ ॥

तिन्सन्तुरन लग्न सान्तिनपाल्टक काय ॥ द्व ॥

भाव टीव - निराहाक नक्षय, नथा श्रवण धनिष्ठा द्वात तारा, पुनर्यम्,
रितिरी पुष्य इन सञ्जामें भे, तुध सुरु चन्द्रमा लग्न में ही, हुक दर्शम में ही
हि तथा नृष्य आदि का त्यनन हुभ होता है। तथा —श्रवण धनिष्ठा धानिष्या
हुउ सद्दु द्वित नक्षयों में हुभग्रह त्या से स्वाधान्य । इन क्थानों में ही
स्वावणीत (वो आदमी से मिलना) द्वाम है। तथा चर । जक नक्षय महित
स्वावणीत (वो आदमी से नियम भाव शुद्ध हो नो शान्तिक आर पौष्टिक कर्म
इन क्षेता है।। १६॥

#### ष्ठाभ विद्यमाह—

तिज्यां नित्र मिलम्लुचे विधुसितेज्याम्ते स्वायष्टमे मंदारमित रालोदये स्थिरतनी कुर्योक्कतेऽदोऽस्यथा ।

संव टीव—मानिस्कृषे मनमाने, विश्वमिनेत्र्यास्ते, स्त्री अष्टमे गोतः ज्ञाह्यस्थातम्ब, मन्द्रासाह्य शनिकृष्टिन राजोद्धये पापनमे नयास्यिर-द्धी स्थिर हो, (२०य शपर्य नीय सुयोगः) यतोत्र होते सति अन्यथा विपर् दि (अस्ट-याजस्य क्रियो स्वतीत्यर्यः) ॥ १६३॥

ात ( अस्पत (१) त्या (४) या अनुतायय ( ) () ६०० ॥ स्पार टेंट - सल्सास से चन्द्र जुङ मुहस्यति इ अस्य से, गोचर से अस्म त्यों से, इति सगण शर्म से पापछड लग्न से ही ता पापग्रीय स्पन्न से नेपा स्पिर एक से लिप्य ज्ञापन न हरे। इतस डिट्य ज्ञापम हरने से असस्य करतनालहीं हैं। एक होन्दिरी (१६) ॥

श्रम कृष कृष गृहणुका स्तरोषो नेत्याहरू श्रीकीत्वप्रहणायनेषु शिषुवे संक्षीणीजाता हुपान कृत्युन्यमेव पुष्येणनाया गोहासु नित्याध्यक्षे ॥ १० ॥ हेशानाहित्र ने हो स्थानवयो स्त्रेने नेत्य हे स्टूर्व क्षित्रे हिन्दे स्थानवयो स्त्रेने नेत्य हे स्टूर्व क्षित्रे हिन्दे स्थानको स्थानिक हो स्थानका मंतर्शक अधिकार मार्गां सुर्वा अधिका यह महिनाईनं न त्योतिह मित प्रत्या सुर्वा सुर्वा प्रत्या महिनाईनं न त्योतिह मित प्रत्या सुर्व सुर्व सुर्व महिनाईने सुर्व मेपनामित प्रत्या सुर्व मेपनामित सुर्व मेपनामित सुर्व मेपनामित सुर्व मेपनामित सुर्व मिनामित सुर्व सुर्व मेपनामित सुर्व स

भा० टी० — श्रीदां ल शहरा, मकर वर्ज मेप तुला की सकान्ति, इन तथा हीन जातियों मे, उपादमं उत्सर्ग, वध्यवेदा, गया गोदावरी नित्य वार्षिः किया, ईशान वल्लि सर्प वल्लि, हरिश्यन, हरिषाद्यंपरिवर्तन नित्ययात्रा, जीण एडप्रवेद्यादि टोलोरोहण, दमनारोपन, पवित्रार्पण चातुर्मान्यवत, अष्टका 'मार पीप, माध. फाल्युन की कृष्णाप्टमी ), उत्साइ (युजनमादिक) वस्त्रधारन मीर गर्भाधानादि अल्जाशनपर्यन्त, सरकार इन सर्वो मे गुरु शुकास्त के टोप नहीं है। १८॥

श्रथ प्रथम-देवतीर्थयात्रानिपेध, प्रेतकर्म चाइ—

शुक्रेज्याम्तमयेऽधिकत्तयजनुर्मासेषु जन्मत्ते ने नापूर्वामरतीर्थदर्शनमियाद्गोदागयाभ्यामृते । एप्वाषाटसहस्यविष्णुशयनेष्वप्यन्त्यकर्मे त्यजे-द्यद्वर्पोधकलंवितं भवति तद्वगोदागयातोऽन्यतः ॥१६॥

 विधुवसूरु जिप्रैर्ने ज्ञत्रे , सौस्यैः द्यभप्रहे स्वकेन्द्रायगैः द्वितीयन्केन्द्रेका-जन्ये राजेजा (राजदर्शनं) द्यभा स्यान् । तथा —सचरभैरचरनजन-किनैरेतेनेजजादिभिः सुधर्मोदये (सुन्द्व धर्मो नत्रमभावो यस्मान किनैरेतेनेजजादिभिः सुधर्मोदये (सुन्द्व धर्मो नत्रमभावो यस्मान

हिमन्तुरापे लग्ने शान्तिकवैद्धिके कार्ये ॥ १६ ॥

भाव टा॰ विश्वक्षण नक्षय, नभा अवण धनिष्ठा शत तारा, पुनर्वमु,
हिस्ती पुत्र इत नक्षत्रों में, उध गुरु चन्द्रमा लग्न में हों, कुक दशम में हो
हिल्ला कृप आदि का रानन शुम होना है। तथा —श्रवण धनिष्ठा शतिनापा
हुउ सुद् जिय नक्ष्यों में गुभग्रह लग्न से शशिशाशाशाशाशा इन रणानों में हो
हिस्तर्यात (वंड भादगी से मिलना) शुभ हैं स्तथा चर ं इक नक्षण सिंहित
हिस्तर्यात (वंड भादगी से मिलना) शुभ हैं स्तथा चर ं इक नक्षण सिंहित
हिस्तर्यात है ॥ १६ ॥

#### त्राथ दिष्यमाह—

िट्यां नीय मिलम्लुचे विपृत्तिनेज्यास्ते स्वायष्टमे मेटामाळ गालोटये स्थिमतनी कुर्यास्कृतेऽदोऽस्यथा ।

र्षं द्रीष्ट्रमानम्युरेशमानमाने, विधुनिनेच्याम्ने, रबी. अष्टमे गोचः चण्डमस्थानमंते, मन्द्रसम्बद्धानमुज्जित्न स्वजीदये पापलम्ने तथास्थिर-प्रीनिदरत्त्रे, । इत्य शपर्थं नैव कुयान् । यतीत्र क्रुने सनि अन्यशा विष-रि (अस् यवस्त्रेय विचयो सवती यर्थे ) ॥ १६९ ॥

स्माठ टीट केलमान से चन्द्र ज्ञुक मृत्यविक्ति श्रम्त में, गोचर में अप्या त्य से जिन संगठ गर से पापसह एस में हो पा पापमीन एस में गया स्थिर त्य से लिख अपने से हरे। हमसे जिये शपन करने से श्रमण्य करनेयाली की त्य कर्णा दिया हुए।

श्रय कृष कृष गृहगुष्ठाग्तरोगो नथाह— श्रीवित्रहरणायनेषु विष्ये संभीणीतातारुषा-कृत्युक्तमंद रुवेश्यानगयागोदामु नित्यादिही ॥ १७ ॥ रेब्स्ट्रियको हो श्रयनपयो स्त्रेने नैत्यके गर्ने जीगोर्डेड्यमेर्ड्यनागोव प्रियार्गणो । सन्दर्भकारिक के ने सीर्थायनशोद रुवेड्यमेर्ड्यमे । सन्दर्भकारिक स्वामेष्ट्रमे एकोडियम्ब्र्यम् ॥ १० ॥ संव तंत्र-१६८-सहमाणंत्र (शंदीता यत्र महिराजनं नाम-रोतिहित्तात्त सहण सुपंत्रज्ञाण, प्रयनं मकरकर्वसंव्रमणं एपु) विषेत्र मेपनुलासंकाती सर्वाणंत्राती ही ह्याती, उपाक्रन्युत्मर्गत्रपृत्रवे लग्याणंदासु (त्याजिस्यात् में उत्सर्गद्रहर्ण्याम्हर्म्म, वपृत्रवेशन, गेत्र माण्याते त्याम वित्यात्ति, प्रतिवर्ष यत्ति वित्याने, नित्यामने, जीर्णगृहे, श्रवशेष्टमनारोषे त्यानेपर्यावर्णने, नैत्यके याने नित्यामने, जीर्णगृहे, श्रवशेष्टमनारोषे त्यानेपर्याद्यां एवानां यंत्रातिहरू, दमनारोपर्याद्यपिमायां मवित, नित्मन् प्रविद्यार्थणं (श्रवण्या भवित तस्मन) चातुर्मास्यविधी अञ्चलासु (मार्गवीपमापपात्मुनगत्त्वाष्टस्योऽण्डकास्तासु) उत्साहान्यर्थारणेषु (उत्साह पुत्रोत्यर्थाटः, अस्वरधारणं वस्त्रधारणं तेषु) वर्मोदिसप्तम् मर्भाधानादिसप्तसंस्कारेषु जीविस्तियोर्मूद्रव्यदोषोऽस्त-रोषो न गवित ॥ १८॥

भा० नी० — श्रीहील, प्रहण, मकर वर्ष मेप तुला की सकान्ति, इनमें नथा होन जातियों मे, उपावर्म, उस्तर्म, पध्मवेदा, गया गोदायरी निस्य वार्षिक किया, ईशान विल् सर्प विल्. हरिहायन, हरिवाइचंपरियर्तन नित्ययात्रा, जीर्ण एडमवेदादि टोलोरोहण, दमनारोपन, पित्र्ञार्पण चातुर्मास्यवत, अहका ' मार्ग पीप, माध, पाल्नान की कृष्णादमी), उस्साह (युत्रजन्मादिक) बखधारन और गर्भाधानादि अन्त्राञ्चनपर्यन्त, सरकार इन सर्वो मे गुरु शुक्रास्त के दोप नहीं है।। १८॥

श्रथ प्रधम-देवतीर्थयात्रानिपेध, प्रेतकर्म चाह—

शुक्रेज्यास्तमयेऽधिकत्तयजनुर्भासेषु जन्मत्तेके नापूर्वामरतीर्धदर्शनमियाद्गोदागयाभ्यामृते । एप्वापाटसहस्यविष्णुशयनेष्वष्यन्त्यकर्पत्यजे-द्यद्वर्पीधकलंवितं भवति तद्वगोदागयातोऽन्यतः ॥१६॥

सं० टी० - शुक्तेज्यास्तमये, श्रधिकत्तय-जनुर्मासेषु, जन्मर्त्तरे जन्म-नत्त्रत्रे गोदागयाभ्यामृते, श्रपूर्वामरतीर्थदर्शनं न इयात् न गच्छेत् गोदा-वरीगयागमने न दोष इत्यर्थः । तथा - एपूपरोक्तेषु 'शुक्तेज्यास्तमया-दिषु' तथापादसहस्यविष्णुशयनेषु गोदागयातोऽन्यतोऽन्यत्र वर्षाधिक-लिन्वत अन्त्यकर्म यद् भवति तत् त्यजेत् । गयागोदावर्योस्तु 'सटैव ' जगधुरम्दु जिप्नैनेजत्रै, सौम्यैः शुभप्रहे स्तकेन्द्रायगैः द्वितीयन्केन्द्रैका-दशस्यै राजेजा (राजदर्शनं) शुभा स्यात्। तथा —सचरभैरचरनजत्र-सित्तैरेतैनेजगिभिः सुधर्मोदये (सुष्ठु धर्मो नत्रमभागे यस्मात् तिसन्तुरये लग्ने शान्तिकषीत्विके कार्ये॥ १६॥

भार टार विशहाण नक्षय, तथा श्रवण धनिष्ठा द्वात तारा, पुनर्पम्, स्थितनी पुण्य हव नश्चामं म, उथ गुरु चन्द्रमा लग्न में हों, शुक्र द्वाम में हो हो तथा नश्चाय धनिष्ठा शतमिया पुत्र सुदू शिय नश्चामें में शुभवह लग्न से २१३१४१०११०११ हन स्थानों में हो ल राजार्थन (वो भादमी से मिलना) शुभ है तथा चर 'ज्ञक नश्चाय महिन तर्याया नश्चाहि म लग्न से नयम भाव शुद्ध हो तो शान्तिक नार पौष्टिक कर्म लग्न होता है। १६।।

#### श्रथ विज्यमाह—

तिज्यां नेत्र मिलम्लुचे विधुमितेज्याम्ते स्वायष्टमें मेडाराह्य रालोदये स्थिरतनी कुर्यास्कृतेऽदोऽस्यथा ।

स्व टीव-मित्रस्तुवं मलमास, विधुसित्तज्यास्तं, र्यो अष्टमं गोच-रेणण्डसस्यातस्तं, सन्दार्गाह्य शतिकृत्तरित स्वलोदयं पापत्रमे तयास्तिर-नदी स्वरूप, डिट्स शपवं सेन प्रयात् । यत्तेत्र कृतं सनि अस्यया विष-रेत ( अस्वरूपक्षयं विजया भवतीत्ययं ) ॥ १६९ ॥

भाव टीक संरमाय संचार जाक मुहम्पिक सम्त सं, गाचर से अपम - वें में, कित मगर गर म, पापकर लग्न से हो या पापर कि सम्र सं मधा विवर रफ में रिप्य क्षण्य न हरे। इनस किय क्षप्रय करने से समस्य करनपालही कि रुक्ष कि । ६६ । ॥

श्रम कृत कृत गृह्युत्राग्तदोषो नेत्यादः— श्रीकीत्युद्रगणयनेषु विषुत्रे संद्रीगणितातासुपाः कृत्युत्तरपीयवृत्रवेदानस्यागोदासु नित्याद्विदे ॥ १०॥ देवानगीवन्ते हरेः श्रयनपर्याप्तिने नीत्यके साने कीत्येद्वेद्वसीवद्यनागोपे पवित्रार्थस्य ॥ चन्द्रवित्रविद्यो न की्रिस्त्रदेश्चेद्रस्यदेश्यो श्रम्भः स्टब्स्ट्रवर्वाकोष् सर्वदेशे स्वर्शदस्य ॥ १०॥ देव होत- विशेषात्मायनेव विशेषि यत्र महिणालनं नामगिलि हार्गात भरणं सुर्व स्त्रामणं, एवन महरणां नंत्रमणं एषु )
स्ति गेपनास्यास्त्री सर्वाणात्मी हीनात्मी, ज्याक्रतृत्मर्गवस्त्रवे निवस्त्रागेष्यस्य (ज्याक्ष्मराम में ज्यागेद्रारा मागुरम्मं, वस्त्रवेशनः, गेरा गोहार्या ज्यास्त्र विवस्ति के भित्रके याने नित्रममने, जीर्णगृहे, श्वरोहहमनासेव ज्यासे एवाना दोलारोहन, हमनासेवस्वैत्रपृश्चिमायां भवित, महमत्र पत्रिवापंगं (भावमण भवित निम्मन) चातुर्मास्यविधी अष्टकास् (सार्विपमापपान्तुन क्रिकाल्यास्योऽस्टकास्तासु ) उत्साहा-न्यपारणेषु (उन्माह पुत्रोत्यस्याद्दः, अस्वरधारणं वस्त्रधारणं तेषु ) गर्भोहमन्तम् सर्याधानादिस्यत्मंकारेषु जीवसितयोर्मृद्वदोपोऽस्त-होषो न गहित्र ॥ १८॥

भाठ रीठ — श्रीनील, प्रहण, मकर वर्ष मेप तुला की सकान्ति, इनमें नथा हीन जातियों मे, उपावर्म, उस्सर्ग, वध्यवेदा, गया गोदावरी नित्य वार्षिक किया, ईशान पिल सर्प विल, लिशायन, हरिवाहर्यपरिवर्तन नित्ययात्रा, जीर्ण एडमवेशादि टोलोरोहण दमनारोपन, पवित्रार्पण चातुर्मान्यमत, अष्टका 'मार्ग पीप, भाध पात्नान की हल्खादमी), उत्साह (पुत्रजन्मादिक) वस्रधारन और गर्भाधानादि अञ्जनशास्त्रक, संस्कार इन सवो में गुरु हाकास्त के दोप नहीं है।। १८॥

श्रथ प्रथम-देवतीर्थयात्रानिपेध, प्रेतकर्म चाह—

शुक्तेज्यास्तमयेऽधिकत्तयजनुर्भासेषु जन्मज्ञेके नापूर्वामरतीर्धदर्शनमियाद्गोदागयाभ्यामृते । एप्वाषाद्वसहस्यविष्णुशयनेष्वष्यन्त्यकर्मे त्यजे-चद्वपीधकलंवितं भवति तद्वगोदागयातोऽन्यतः ॥१६॥

सं० हो० - शुक्तेज्यास्तमये, श्रधिकत्तय-जनुर्मासेषु, जन्मत्तेके जन्म-नत्तत्रे गोदागयाभ्यामृते, श्रपूर्वामरतीर्थदर्शनं न इयात् न गच्छेत् गोदा-वरीगयागमने न होष इत्यर्थः । तथा - एपूपरोक्तेषु 'शुक्तेज्यास्तमया-दिषु' तथापादसहस्यविष्णुशयनेषु गोदागयातोऽन्यताऽन्यत्र वर्षाधिक-लिन्वत अन्त्यकर्म यद् भवति तत् त्यजेत् । गयागोदावर्योस्तु 'सर्वेव े कर्म कार्यमेव तथा वर्षाभ्यन्तरे निषिद्धकाछेऽपि वेतकर्म कार्यमेरे न्यर्थः॥ १९॥

भा० टी० — ड्राह गुरु के अस्त समय में, अधिमास, शयमास, जनमास में जल्म नक्षत्र में गोरावरी गया छोड़कर नूसरे देव अध्या तीर्य के प्रथम र्झनार्य न जाय। गोदावरी गया सर्द्रा जा सकता है। तथा उक्त शुक्तमादि में और आपाइ पीप हरिशयन (आपाइ ड्राहा २ से कार्तिक ड्रा॰ १२ पर्यन्त) में यदि एक वर्ष से अधिक होगया हो तो ऐसी धेत किया गोरावरी गया स अप्य श्यानों में स्थाउप है। अधीव एक वर्ष के भीवर निधिद्ध काल में भी दोप नहीं। तथा गोरावरी और गया में एक वर्ष के भीवर निधिद्ध काल में भी दोप नहीं। तथा गोरावरी और गया में एक वर्ष के बाद भी सर्चद। प्रोत किया ड्राब है ॥१९॥

इति व्रभागमान्यसम्ब्रुतनायाध्यान्याया विश्ववत्रस्यम् ॥

व्यथानध्यायप्रकरणम् ॥६॥ तत्र वयमण्यथाविधिणाहः— पर्भोप्रादिषुपाष्ट्रभीति तिथपौ प्रध्यदिषक्तद्वपै-दनव्यायाञ्चरसंक्रमा व्यथ मश्ची चिद्यञ्च गुक्री यमः । राशेदविर्द्यानिना यमः शृचिह्याशाक्रीस्यादश्यया मार्गे कृत्णनगप्रहाविषह्यकाशाययः कीतिनाः ॥१॥ पीपेशस्त्रिया सर्वयम् नयीशस्य इत्यायेटाहित्यः मापेश्वतीत्वस्याद्यस्त्वस्यास्य चार्च रष्ट्रश्वीधसः । इ.स. द्रम्पेपस्यीत्वसम्बद्धस्यका स्थित्वस्यम् स्थ-

रयेऽसि: मृष्यातमाद्विवश्वनवर्षा पैत्रयं यमोऽन्यः श्रताः ॥२॥
त्व टा॰ — पीधाः पीपस्य ईस ११ शहे. तु पुन त्रिमता क्रम्प् पित्रया त्रांपमुनयः २।९।०। त्यन्त्ये पात्मुने कुत्म्मसंटाद्वित्रम् कृष्यतिया १।०१, मापे त्रपिधात्मद्रय १२।४।२।० इति शुवले तु पुन त्रिमतजा रूत्मप्षीयाः चात्त्वृष्ट्यीधसः २।९।०, ऊर्जे 'शुवले' द्वपद्वस्वीश्वरा १।९।१२।११ तु पुनः त्रामतजाः कृत्मप्यीया स्मृतिद्वस्वम्योः २।१२।१२, तमस्ये भाद्रपदेऽमि २ शुद्धे, तथा कृत्मे स्मृद्धिद्वस्वनवमी २।०॥१२।९, पत्र्य मघानत्रम्नं,यमो भरमीनस्त्र, श्रन्यःश्रवा श्रुष्टपस्त्रीयः श्रवाः श्रवण्यानस्त्र एते अनम्याया कीर्तिताः ॥ २॥

संट टी० — पीच शुक्त १३ हुट्या पक्षमें २१९१७, फाटगुन में हृट्या ९१०१२ माघ में मुक्त १२१४१२१७, हृश्या २१९१७, कार्तिक सुक्त में २१९१२१ १९१, ट्<sup>या</sup> में २११२११२, भाद्रमुक्त २, कृष्या में २१७१ १२१९ मधा नक्षत्र, भरणी, नक्षत्र, तथा भाद्र मुक्त में भ्रवण ये सब वेद वेदाह पढने में अनस्वाय हैं।।२।।

#### श्रधानध्यायनिर्णयमाह---

योऽनध्यायतिथिः स पूर्वदिवसेऽस्तात्माङ् मुहूर्तोन्मितो-ऽन्यस्मिन्बोदयतः च्राज्ञयमतो ब्रह्मेह् नैवाभ्यसेत् । पर्वाम्रादियुगष्टपीति च तिथीस्त्यक्त्वेषु शास्त्रस्मृती वेदांगानि समभ्यसेच्च निखिलेपूक्तं पठेन्ने त्यकम् ॥३॥

स० री० — योऽनयध्यायतिथिः स यदि पूर्वदिवसेऽस्तात् प्राहः मुहूर्तो-निमतः, वाऽन्यस्मिन् (अप्रिमदिवसे) च्रण्जयगतस्तदेहात्र ब्रह्म नैवाभ्य-सेत् ( वेट न पठेत् ) । पर्वाप्रादियुगप्ट मीति तिथीन् त्यक्ता एपूनध्यायेपु शास्त्रस्मृती नेदाङ्गानि ज्यौतिपव्याकरणादीनि समभ्यसेत् । तथा च निस्ति-लेपु अनध्यायेपु उक्तं देवार्चनमन्त्रादिकं, नैत्यकं सन्ध्याहवनमन्त्रादिकं पठेत्। ३॥

भा० टी०-जो अनध्याय तिथि कही गयी है वह प्रादिन अस्त मे पूर्व एक मुहर्त (रघडी) हो, वा अग्रिम दिन ३ मुहूर्च पर्यन्त हो तो उन दिनों में वेड हा सम्यास न वर्षे । नया १४।५%।३०'१।८ ह्न निधियों को होडकर होय उपरीत्र प्रमायामों में रायापदि शास्त्र समुनि ( धर्मशास्त्र ), उथोनिय स्थानशादि वेडांग रा प्रस्थास करें नया सब श्वाध्यायों में देव पूलार्य पुरुष सृष्ट श्रीद लोपविव माप है ने नया सराया होसादिय सन्त्र पाठ बरें ॥ १ ॥

यय नमित्तिरानध्यायानाह -

बञ्जोत्त्रेणरागम्यजांद्यहिगनाश्योष्ट्रांत्यम्कोत्नताऽ-नोपानांत्रस्ति द्यदं प्रतास्यगार्यत्रो च मज्योतिषम् । स्रीगोस्थ्यंत्रस्तिदरमस्यानिजीधाजीयगार्गेषु च रतापापां च कविस्थजारमानिमयुजनेष्मातकादेः पटेत ॥४॥

सo टी॰ - प्रासान्त फुगांचे धाममाचे प्रेने सति, इवज्हिनिकटे, श्राझा-ररणम् ८ ] नि श्राद्मानभरागा, प्रयापे गृष्यस्य नाम्युनं न पठेन् । न्था महाणान्, गुरू वितिपतिप्रान्ताद् ( गुरु-जृपयोर्भरगान् ), उपोत्मर्गन् ( उपाकर्मे, स्मारह्मामुलमग्रमा । भृष्यानिषातत पुरदते (प्रामदाहान) व्हिप्तरहोकान गन्धर्वनगराणानिष्टदर्शनान् त्यहं जिसात्रं न पठेत्। स्त्रनान नेवके अफालिये गर्जे च ह्या न पठेन । तथा ममयजे वर्षेतुं कालिके गर्जं मित सज्योति ( दिवागर्जे सूर्यास्तपर्यन्तं, रात्रिगर्जे सूर्योद्यपयेन्तं ) न पठेन्। तथा सत सत्पुरुपस्यान्ते मरणे सति सज्योति न पठेन् ५।

भा० टी०-प्राप्त में मृतक होनवर प्रमान और शुद्ध के समीप में, श्राद्धान्न भोजन करके, धुँए में पान श्वार न पद्ना चाहिये। तथा ग्रहण, गुरु और राज। हे मरण, उपादमं, उत्सर्ग, भृवन्य, बज्जपात, ग्राम में आग लगने पर, गधर्व-नगरादि अरिष्ट देखनेपर अवालगर्ज होने पर इन सर्वो से ३ दिन पर्यन्त न पटना चाहिये। तथा वर्षा समय में गर्ज होनेपर और सन्पुर पी के मरने से सज्योति (दिन में गर्ज आदि होने पर नक्षत्रोदय पर्यन्त, तथा राग्नि में होने पर सूर्योदय पर्यन्त ) न पट्ना चाहिये ॥ ५॥ पुनरनध्यायानाह—

वाद्योलूकखरार्तजंबुकरवे साम्नां च वाते जले नीहारे पतिताभिशस्तनिकटे धावज्जनालोकने । ग्रामांते पितृकाननेऽप्यथ सतानूनित्रणीते दिवं तद्दरसद्द्वतिनि त्र्यहं च न पठेद्दुभुक्त्वाद्रेपाणिर्न च ॥ ६ ॥

स० टी० - वाद्योल्कखरातं जम्बुकरवे साम्ना च रवे शब्दे श्रूयमाणे सति, वाते श्रतिवात वहति, जले जलमध्ये, नीहारे हिमवर्षे, पतिताभि-शस्तिनिकटे (पतितो जातिच्युत, अभिशस्तोऽपवादसहित तत्समीपे) धावज्ञनालोकने, ग्रामान्ते सीमासमीपे, पितृकानने श्मशाने, सतानून-ित्रणि (तानूनप्त्र नाम घृत यज्ञे येन ऋत्विजा सह स्पृष्टमस्रो सतानूनपत्री तिसन्) दिव स्वर्ग इते याते सित्, तद्वत् सद्ब्रितिनि वेदब्रितिनि दिवं गते सित त्र्यहं न पठेत् तथा मुक्ताद्रेपाणिश्च न पठेत् ॥ ६॥

প্লাত टी ০— बाजा के शब्द, उल्लूक, मधा, श्रमाल के शब्द तथा सामवेद के ध्वित सुनने में आवे तो, अधिक वायु वहता हो तो, जल मध्य में, क्ष व्या ) पटता हो तब, तथा जाति श्रष्ट और लोकापवाद युक्त जन के

| इत्राचाय-

में भी दीनरे हुए सर्च्य की देगहर अब सीबाई समीव में प्रमणतमें, त्य मान्य निके (बार में रिम कावत ने माथ पूर स्वर्ग जिया हो उसके) माने र क्या देखारी के सरी पर है दिन पर्यमा न पर्ट । है।।

श्रय प्रदोपानध्यायमाद-

गा पें महत्वे मनिरेलयते यामे चत्र्यीयके पादाको पहले द्वाकरणतो मार्स निराः बान्दले । र्वोटन पाप द्वीह गतिपटने पत्र्यं सदा संध्ययो-भारितेषद्रस्यामके जिल्लिसं दुर्सु क्षितिब्राहर्योः ॥ ०॥ स्याहुः सम्द्रमभारणपानं पाने ज्यर्थके ह्या

पन्न्यारोहणकेटीप यस्य सहितः स्नान्त्रा चरेर्डानिकस् ॥१॥

में हों के हों के स्वाराय है । द्वीतर स्वाराम्य स्था हे नु चित्रु के त्यान के दिना है । स्वाराम स्वार

मीठ टीठ - पुरुष के एहिने अंग और नामि, पेट, हृदय पर तथा कण्ड से जित हों। होटकर किसी न्यान पर परली (हिपकिली) गिरे तो हाम फल होता कि अर्थात अन्य रथानों में अहाभ होता है। तथा खियों के ये फल दक्षिण वाम अगो में विपरीत ( पुरुष से उल्टा ) समझना। तथा इसी प्रकार सरट ( हकाटिका ) के आगोहण ( अहाँ पर चढ़ने ) का फल है। तथा क्रकाटिका के विरो में और हिपकिली के चढ़ने से फल विपरीत तथा किसी आचार्य के मत से फल द्युर्थ ( कुट भी नहीं ) है। तथा पल्लीपतन और सरठारीहण में वस्त्र महित मनान करके शान्ति कर ॥१॥

श्रध पर्लीसरठयो शांति —

वि०-परलीसरवयो स्पर्शे सचैल्स्नानमाचरेत्।पंचगव्य प्राशियत्वा कुर्यादाज्यावलोकन
सम्ते वाप्य श्वादाश्यते यदीच्छेदात्ममः सुर्य । पुण्याहवाचनं कृत्वा शांतिक्मं समाचरेत्
भित्रस्पं मुवर्णेन कुर्याद्वित्तानुसारत । रक्तवस्रेण सवेष्ट्य गंधपुष्पेः प्रवृत्रयेत् ॥
तिरुपे मुन्मय रम्य कलश जलप्रितम् । पंचनृक्षकपायांदच निक्षिप्यावाहयेत्तत ॥
प्रजयेद्गधपुष्पाचीलींकपालान क्रमेण च । अग्रिसंस्थापनं कृत्वा शांमक्मं समाचरेत् ॥
पर्युत्रयेन मंत्रेण समिद्धि खादिरे. क्रमे । तिलेक्याहितिभिहोंममधोत्तरसहस्रकं ॥
स्रत्युत्रयेन मंत्रेण समिद्धि खादिरे. क्रमे । तिलेक्याहितिभिहोंममधोत्तरसहस्रकं ॥
स्रत्युत्रयेन मंत्रेण समिद्धि खादिरे. क्रमे । तिलेक्याहितिभिहोंममधोत्तरसहस्रकं ॥
स्रत्युत्रयेन मंत्रेण समिद्धि खादिरे. क्रमे । विलेक्याहितिभिहोंममधोत्तरसहस्रकं ॥
स्रत्युत्रयेन मंत्रेण समिद्धि खादिरे. क्रमे । विलेक्याहितिभिहोंममधोत्तरसहस्रकं ॥
स्रत्युत्रयेन मंत्रेण समिद्धि खादिरे. क्रमे । विलेक्याहितिभिहोंम स्वाचर्यन्य च हिले ॥
स्रत्युत्रयान्य स्वाचित्रयानिकर्मकरोतिय । तस्यायुर्विजयोलस्मो कीर्तिर्वदि सुमभवेत्।
पर्लिसरव्यो शांति कथिता स्वगुणापुरा।शोनकायमुनीद्वाय लोक्वानुप्रहकारिणिति । ११।

में भीर रीजने हुए मनुष्य को देगकर, ब्राम मीमाके समीप में, कमशानमें, तथा संपानुष्योके (यज में जिस ऋराज के साथ छत स्वर्ध किया हो उसके) मस्तेपर उस देहाती के मस्ते पर ३ दिन पर्यन्त न पहुँ ॥ ६ ॥

श्रम प्रदोपानध्यायमाह --

गायमें मदनो मुनिर्देतायुते यामे चतुश्र्यीयके पायामे पढनं बुपाकरणतो मासं निद्याः मायदते । रमोदनस्याय इतीह गतिपढनं वज्ये सदा संध्ययो-रमोगेपदवयामके तिदिवसं दुर्युक्मतियाहयोः॥७॥ स्याहुः सम्द्रमभाहणपान पातेऽन्यर्थके वृथा पल्ल्यारोहसाकेऽपि सस्यसहितः स्नान्का चरेच्छांतिकम् ॥१॥

<sup>स्र होर</sup>— १ एकपस्य एनाद्वीत्रस्माभिक्तमु तथा हर्नु चिन्नुक त्यक्ता <sup>मा</sup>ें उत्तमाह अर्थत्र पनिता पन्नां शुभवा स्यान प्रथीदन्यस्थानेऽ-भेग स्थान । नथा स्थिया १० पत्र मावेनस्व्यस्ययान् वामविज्ञण्-विभागान (पुरुषस्य प्रामे यहक्त नन क्रिया द्विगो, पुरुषस्य दिल्ली न ता किया वामे इति। तयम । इति पत्रश्रीपातोक्तवन् सरवप्ररोह्णफल भार । पात सरहरय पात तथा पन्न्यारोएणे फल अन्यथा ( यत्राशुभं <sup>ात्र शुभ यत्र शुभगुवनं नत्राशुभिमिति ) होयम । एके श्राचार्या सरठपाते</sup> ज्यारोहणे फार्र प्या कथयन्ति तथा पर्लीपाते सरठारोहणे वस्त्रसहित. माला शानितवं चरेन ॥ १॥

भार त्रीर -- पुरुष के टहिने भंग और नाभि, पेट, हदय पर तथा कण्ड से नार दाटी छोटकर किसी स्थान पर पटली (छिपकिली) गिरे तो शुभ फल होता ै। अर्थात अन्य स्थानी में अग्रुभ होता है। तथा स्त्रियों के ये फल दक्षिण वाम अगो मे विपरीत ( पुरुष से उल्टा ) समस्ता । तथा इसी प्रकार सरह (हराटिका) के आरोहण (आरों पर चढने ) का फल है। तथा कुकाटिका के गिरने से और छिपिकली के चटने से फल विपरीत तथा किसी आचार्य के मत से क्त ध्यर्थ (मुछ भी नहीं ) है । तथा पल्लीपतन और खरडारोह्या में बख

महित स्नान करके शान्ति करें ॥ १॥

शथ परलीसरठयो शांति.—

वि०-परलीसरठयो स्पर्धे सचैलस्नानमाचरेत्।पंचगन्य प्राशिवत्वा कुर्यादाज्यावलोकनं विकास स्वाधित विकास स्वाधित । पुण्याहवाचनं कृत्वा शातिकर्मं समाचरेल् विकास वाध्यथवाऽत्रास्ते यदीव्छेदारमनःसुरः । पुण्याहवाचनं कृत्वा शातिकर्मं समाचरेल् शस्त बाध्यधवादशस्त पर्याप्यस्तातः । रत्तवखेण सवेष्टयः ग्रंधपुरपेः प्रयूजयेत् ॥ भितस्य सुवर्णेन द्वयद्वित्तानुसारतः । रत्तवखेण सवेष्टयः ग्रंधपुरपेः प्रयूजयेत् ॥ शतरूप सुवर्णन हुनार । पंचारसकपायादच निक्षिप्यावाहयेत्ततः ॥ तद्मे सुन्मय रम्य कलदा जलपूरितम् । पंचारसकपायादच निक्षिप्यावाहयेत्ततः ॥ तद्वे मृत्मय रम्य कार्यालाम् क्रमेण च । अग्निसंस्थापनं कृत्वा होमकर्म समाचरेत्।। पूज्येद्राधपुष्पाधीलाकाम् क्रमेण च । अग्निसंस्थापनं कृत्वा होमकर्म समाचरेत्।। वृज्येद्मधपुरपाधवानाम् । मृत्यूंजयेन मन्नेण समिजि. खादिरै. शुभै । तिलैन्याहितिमिहींममप्रोत्तरसहस्वकं ॥ मृत्युं जपेन मत्रथ पार्माद्वितानुसारतः । अभिषेक ततः कृत्वा पावमानस्य च द्विजे ॥ अध्योत्तरशत वार्षि कुर्याद्वितानुसारतः । अभिषेक ततः कृत्वा पावमानस्य च द्विजे ॥ ज्य्योतस्थात वाप जानात्ये द्विजीत्तम ।धीतांवराणि धृत्वाडय स्वर्णवस्त्रतिलान्द्रदेव पुण्यवास्यास्तिक्व दोणशास्ये द्विजीत्तम ।धीतांवराणि धृत्वाडय स्वर्णवस्त्रतिलान्द्रदेव पुण्यवार्णस्पार्वे । वाद्याणान्भोजवेदित्धशातिकर्मकरोतियः।तस्यायुर्विजयोल्ह्मो कीर्तिवृद्धि सुम्भवेत्। वातायान् सामानः पर्लीसरठयो शांति हथिता भृगुणापुराशौनकायमुनीद्राय रोकासुमहकारिणेति।१।

## अथ गोचरप्रकरणम् १०

तत्र स्वजन्मराशेष्ठंदाणां शुभाशुभाव तारावलं चाह—
स्तर्जाद्वचंद्रावलानि खारिषु शुभाः सप्ताद्यमोऽन्नः पुनश्रापुत्राज्यथभमेमृत्युषु किवः स्वास्तित्रकोणे गृकः ।
सोस्यो व्यंत्यसमेऽिवला भवगताः शुक्ते नवेषुद्विगश्रांद्रोऽथो निजभारचुमं नवहतं व्यद्रोपुशेषं न सत् ॥१॥
गण शिण—स्वर्णात स्वजन्मगणे, चन्द्रमाला विद्यारिषु (३।१०)६)
स्थानेषु शुभा भवन्ति, पुनः अञ्जरचन्द्रस्तु सप्ताचागो(७)१ स्थानस्यो )
विद्युम । तथा कि शुक्त आपुत्रात स्वजन्मगणे, पञ्चमपर्यन्तं व्यययर्मगृत्युषु (१२)९।८ एषु ) च शुभ स्थान् । गृकः स्वास्तिकोणे (२ ।
९)५५९) शुभ स्थान् । सीस्यी नुधा व्यन्त्यसमे द्वादशरहतसमस्याने शुभ
स्थान् । तथा भवगना एकादशस्याः श्राविलाः सं विष्य महात्रकोणे । स्थान् ।
शुक्त पत्ते चन्द्रां ने पुद्धिम शुभः स्थान् , कृष्णेद्रत्राश्चम इत्यर्थ । स्थाः
निजनान् निजन्जनमन्त्रताः शुभं विननन्त्रतं नवद्रगं व्यर्शपृशंषं (१।६)
। ५) न सन् । श्रन्थशंगे शुभीस्थर्थः ॥१॥

नाठ टीठ-चन्द्रमा और पापप्रह जन्म शिव में ३।१०१६ खानों में झुन हान है। तथा चन्द्रमा अध में भी। झुक १।२।३।४।४।१२९५८। में, बुन्यान २,५,४।९ में, युप २।४।६।८।१० में सभा १९ में सम प्रह, और चन्द्रमा चन् इस में ९,४२ में भी झुन होने हैं। भग नाग बल करते हैं। उपतन्मनसम् म दिन स्क्षत्र पर्यन्त मण्या में १ का साम दिन में ३।५।१९।प गए मा मापून स्पन्ति क्षत्र्य देव में झुन कुल समझना॥ १॥

श्रम श्रहालों ने स्माह—

पष्ट्रांचे खडते मृत्ययस्य वर्षे ग्रीः स्थान्यय स्ट्यंके जन्मपूर्वे स्वरं मृतियो द्वयमे पर्टले विशेषः । व्यर्गे लायपूर्वे म्यान्त्रवयसंद्यं ग्रीश्वानाः व्यर्थ प्रत्ये प्रचित्रद्वे क्यर्गेक्यर् यस्ये विशेषामा पटनये विधोधनद्रस्य वेष स्यात् । ज्यर्चे, लाभसुते, सपरनतपसो. ब्यर्का-शमानां रविर्गाटनपापमहरूमा व्यथमां वेघ स्यान । प्राष्ट्राचे, पुत्रधने, प्रष्टरामे, कसहजे, श्वर्यद्धे, । भवान्त्ये अट सुधस्य वेधः स्यान् « २

भाव तर्राव ६, १२ में, १० ४ में पाइश में और ३ ९ में इन दो दोस्थानों में पाग्पर सूरों था पेच समझना ( अर्थाष् ६३ में सूर्य हो तो हादशस्य ग्रह से धीर हादश में हो तो पएन्य ग्रह से बेध होता है ) हसी प्रकार सब में समझता तथा ६ में, ११५ में, १०१४ में, ८।११ म, २१७ में, ६ १२ में चन्द्र का वेघ होता है। तथा २।१२ में, ११।५ में, ६।९ में, सुव को छोड होप पापमहीं का परम्पर वेध होता है। तथा ८।९ में ५२ में, ८।९० में, ४।३ में, ६९ में और १९१२ में, परस्पर घड़ों से बच का वैध होता है ॥ २ ॥

द्वन्यस्तेऽष्टादिमयोः खके नवसुते त्रीशेऽष्टुपुत्रे त्रिका-चेऽर्यत्ये कभवे भुगोर्जाशिशनोः शन्यर्कयोर्नी व्यधः। विद्धो व्यस्तफलो भवेद्ददिविचरो हेगादिविंध्यांतरे खेटर्जाद्वव्यधखेचरं विगणयान्यत्रोभयं जन्मभात् ॥३॥

सं र्टी०-इधस्ते, अष्टादिमयो , खके, नवसुते, जीशे, अष्टपुत्रे, त्रिकारो, अर्यन्त्ये, कभवे भृगो शुक्रस्य मिथो वेघः स्यात् । अत्रोक्तवेध-स्थानेऽपि ज्ञरासिनोः ग्रुधचन्द्रयो , शन्यकयोश्च व्यधो वेधो न भवति । विद्धां दिविचरों प्रहों व्यस्तफलों भवेत् । तथा हिमाद्रिविन्ध्यान्तरे देशे खेट-र्शात् जन्मकालिकप्रहाश्रितराशेः सकाशात् व्यधखेचर विगण्य । तथा-न्यदेशीयु जन्मभात् स्वजन्मराशे सकाशात् उभयं ( प्रहतद्वेधस्थानच ) गण्य। एव वेधस्थाने कश्चिद्महो यदि स्यात् तदा महो विद्धो होय इत्यर्थ.३ धि० -गुरुवेधस्तु संस्कारप्रकरणे कथित एवेत्यत्र नोक्त ॥ ३॥

भाठ टी०-रा७ में, दार में, १०१४ में राप में रात्र में दाप में, रात्र

मार्थ में, अर्थ में इन दो दो स्थानों में परस्पर ग्रह से शुक्रका बेध होता म, दार रा, है। तथा द्वार चन्द्र की, और शनि स्व को परस्पर वेघ नहीं होता है। प्रह ह । तथा उर्ज कर क्षेत्र होते पर विपरीत फल देते हैं (अर्थात् दलोक में जो प्रथम शुभ स्थान कहे विक का में भी अशुभ हो जाते )। तथा हिमाचल, विन्ध्याचल के मध्यस्थ गय प देश में जन्म कालिक ग्रहाश्रित राशि से वेध ग्रह की गणना करें। तथा अन्य द्धा में जन्म राशि से ही यह और वेध स्थान की गणना करें । अर्थात् प्रहों के वर्ग विधस्थान जो दो दो कहे गयेहें उनमें एक में विचार अह तथा दूसरे में

सिंगारित—

मोर्ड रूपरा प्रव हो तो विद्धममत्त्रता ॥ गुरू का वेध संस्कार प्रकरण मे कता है इमिन्ति यहाँ नहीं प्रदा ॥३।

इति प्रभासमारयसम्कतभाषाव्याख्यायां गोचरप्रकरणम्॥

## यथ संक्रान्तिमकरणम् ॥११॥

यत्र सकल्तो प्रायकालमाह— कर्षा द्वारमगरेकी मंक्रमणनः पूर्व स्थिरे कर्पटे जकाजो नगतः समामघटिकाः पुगया मुगे दिस्युताः । पद्मीनान्त्यप्रयोगस्य चलने निश्यन्यमं गरिया स्योगिकितिने वृतीयकरणे मान्ये प्रमे दःखदम् ॥१॥ मण्डाविष्यार्गरार्थः इनमण्डलान्त (चन्द्रविष्यस्य सूर्य-मण्डलियांगाविष ) चान्द्रा गाम उदिनः कथितः, परैस्तु श्रमान्तः (मर्थचन्द्रविष्यक्रन्द्रयांगांऽमान्तानद्रयि ) चान्द्रो मास कथितः। ध्य—ध्यमंक्रमणा मामोऽधिकाऽधिमाम , तथा द्विसंक्रमण्डे मासः चयमाम होय । श्रत्र च्यमामेऽधिमामे च श्रन्यगतिनि (अन्या-गतिविदाने येषां नानि) वर्माणि न तनुयात न वुर्यात् । ध्यनन्यगतिकानि कार्याण गर्भाधानादीनि तु कुर्योदेवेत्यर्थात् सिद्धपति । तथा चये च्य-मामे यज्ञनममृत्यु भवत नन्मामी क्रमेण तिथिखण्डयोः (तिथपूर्वार्थे पूर्वमामः, तिथपरार्धेऽक्रिममास इति ) होयो । तथा चयमुखे (गर्भ-पार्धुपिक-छाडादो ) भृत्ये वेतनादिदानाथं श्रिधिको मासो गण्यते ॥ २॥

भाठ टा॰ — प्रक्षादि आचार्य मृथंविश्यान्त पर्यन्त (अर्थात् स्यं चान्न्त के विश्व वियोग पर्यन्त) चान्द्रमास कहे हैं। तथा दूसरे आचार्य अमान्त (स्यं चन्न्न मण्डल के कंन्द्रयोग) पर्यन्त चान्द्रमास कहे हैं। जिस चान्द्रमास में संकान्ति न हो यह आधमास, तथा जिस चान्द्रमास में दो सकान्ति हो वह अपमास है। इन होनों मासों में अन्याति (जिसके लिये दूसरा समय मिल सके) ऐसा कर्म न कर्र। अर्थात् जिस कर्न के लिये दूसरा उपाय न हो (जैसे गर्भाधानादि) वह कर्म अधिमास क्षयमास में भी हो सकता है। तथा क्षयमास में किसी का जन्म मरया हो तो तिथि के पूर्वार्थ में पूर्वमास, तिथिके उत्तरार्थ में अधिममास समझना। तथा जो कार्य इन्द्रयुन्मुख (जैसे गर्ममें मास गणना, हत्यादि) तथा क्षान्त में मासिक आदि में और नौक्रों को तनखाह देनेमें मलमास की भी गयाना होती है। २॥

इति प्रभासमाध्यसस्कृतभाषान्याध्यायां सकान्तिप्रकर्णम् । अभ्य प्रम्थालङ्कारमाह---

श्रीमत्वाैशिकपावनो दृरिपद्धंद्वापितात्मा दृरि-स्तडजोऽनंत इलासुरार्चितगुणो नारायणस्तत्सुतः।

स्यातं देविगरेः शिवालयमुदक् तस्मादुदक् टापर-

सं टा॰ शीमन्तं कौशिक पावयति पूर्तीकरोतीति श्रीमत्कौशिक-पावनो, हरिपदद्वन्द्वेऽपित. स्थात्मा येन स हरिपदद्वन्द्वापितात्मा, यो हरिस्तन्जस्तत्पुत्रः इलामुराचितगुण (इलामुरेण ब्राह्मणेनाचिता गुणाः शमादयो यस्य स) अनन्त तत्मुतो नारायणः - देवगिरे चटक् स्थातं यिन्याचर्यं तम्मादुरम् दापरमामम्तद्वसति. (तस्मिन् दापरे वसति-र्यस्य म ) अत्र दापरमामे मुहूर्तभानं मार्नगर्वं श्वकरोत् ॥ १ ॥

भाग दीन की तिक गोण को पश्चित्र करने बार्ट तथा भगवान के चरण में लाए को अपन्त करने वार्ट हरिशर्मा के पुत्र अवस्त जो हाताणों से प्रिन्त हुए उनके पुत्र देशियर से उत्तर जो प्रसिद्ध शिवालन है ( नहीं प्राप्त क्यों निर्देश हैं) उससे उत्तर शाम में रहने बार्ट नारावण का निर्दित् हैं। असमें असमें सार्वण्ड को सनाये ।। १ ।। वर्ष्ट सारावण सम्मान जनकारों के आगार मार्वण्ड को सनाये ।। १ ।।

षः पष्ट्या युगश्तवृत्तवद्धमेनं मातीड प्रवति नगः सः विश्वपूज्यः । षद्यपुःस्यापनपूर्वापनभृत्यानगंगानोत्यविकलयीव्यविदिशिद्धम्॥२

रार्थर या नरः पद्धाः युक्ततत्रचत्रद्धं गर्ने मार्नगर्डे पठिति स स्मित्र तथी निर्मे तत्रुद्धिः, विश्वपूत्रपः सन् बदापु-सुप्यथनपुत्रमित्रप्टस्यान दीर्निस्मित्र यागपर्यः च संबाद्येनि ॥ २ ॥

सार टीर-जा १६० बलाइ में कहा हुआ इस मुद्री मार्गण्ड की पर्णा है पर दिस्य पृथ्व तथा विद्याप्त्रण हाकर गहुत आयु सुला धन पुण मिण स्पाप भीर गण कहा की गांग है ॥ २ ॥

श्रम प्रन्माशीयोग्याह

व्यक्तिव्यपिते वर्षे शानिवाहनजन्यतः।

कृतव्यवित मानेटोऽयमलं जयन्हतः ॥ ३ ॥

स्रवेशक आधितहरूपन्य उपहेन्द्र (१४९३) श्रीमी वर्षे गापि स्रोते कृत उनुगत उडिनोडय सार्वगाउ स्राठ १४४ (१४९) ३ ॥

नाठ टो २—६) १ तहनदाह १४६३ सा स्थास से दिया द्वा बहु गार्नेस्ट स्टेन्स हुन्हर स्टेपेट हुए । ३ ॥

कृतिसम्बद्धियात्वाय वैकोष मनिको क्षतः । करतार्येक्यानः नाषेकोषार्थी कृतिकृता ॥ ४ ॥

# भय टीकाकारस्य संचिप्तपरिचयः।

मिथिकादैशमध्यरथा विश्रमग्डलमण्डितः। पूर्यस्या दरभद्वात समन्तोशान्तरे शुभ ॥ प्रामोऽस्ति 'चाँगमा'-नाम तत्र मत्प्रपितामहः। भग्राजवुले श्रीमानभृत् सर्वगुणान्वित.॥ ग्नाएयो भोपसंबोऽस्य पुत्र सर्वजनप्रियः। मोह्नो-नाम धमशस्तत्तुन. सर्ववित् सुधी ॥ धिसो धछुरनो-नाम सर्वहोकहिते तस्य पञ्चाभवन् पुत्रास्तेषु सर्वानुजोरपधी ॥ सीतारामोऽहमु पन्ना द्वयैकाच्येकामेते शके। माघरुण्तृतीयाया दुधे भे भगदैवते॥ रुभे कर्कोदये लगात् केन्द्रसंस्थे बृहस्पतौ। तती दुर्दे उस ये गा-दपूर्ण पञ्चमेऽव्दके॥ मदग्रजाय विशाय गृहभारं पिता मम। रामप्रसाद संशाय दत्या शानपुरस्सरम्॥ पीत्वा गहाजल ध्यात्वा श्रीपति तत्पदं गतः। श्रधोक्तेनाप्रजेनाहं पालितो, लालितस्तथा॥ जनन्या जानकी-देव्या पठने च नियोजित । निजग्रामसभीपस्थ-ज्ञिसो-ग्रामवासिन. गुरोज्योतिवदायश्री—कपिलेश्यः शर्मणः संनिधीज्योतिपग्रन्थान्कोरिचत्सम्यगधीत्यचा। प्रथमायां परीत्तायां समुत्तीर्णस्तत परम्। 'च्योतिया वार्यवर्येण-श्रीश्रीनन्दनशर्मणा फन्हौलीस बने स्वीये प्रामे पाठालय कृत । छात्राश्वासंख्यकास्तव पाठ्यन्ते यहातोऽनिशम् ॥ तथा च च्छात्रवर्गभ्यो दीयते भोजनादिकम्। तत्रत्ये सद्गुणोपेते सुजनैरेव साद्रम्॥" भुत्वेति तत्र गत्वा च मया हुएं यथाथ तम्। कन्हौली नगरी तेन गुरुणा समलङ्क्ता॥

मिरिता द्वारपृन्देन हुण देगपुर्गामा। तरो भगुरुपादान्त्रमूलेऽहं पिटनुं स्थित ॥ मदरोजनादिभारण्य पत्या सिंगुरणर्मण । सहपै सीकृत सर्वे सुमत्या शुभगाटवा॥ पठंस्तत्र विचिन्तो ह तथा मात्रेत ठालित । अन्येऽपि देगारेशेभ्यः अन्या श्रीमदगुरोर्ग्णम् ॥ आगतास्त्रत्यः पद्यं चनेन्यो सपुपा इत्र। पर्ज यन्तो मिथ र्जाति द्याताञ्च सन्जा हव ॥ पाठिता गुरुणा तेन गुरुणा विद्या इय। षा प्रणानी जगत्यस्मिन प्रयान् मदगुराम् गम्।। मयायनपश्चिमाऽहेन यन्तरा नक्रपाययन्। राचा बीवलव इ वा मध्यमाञ्च तथीलमाम्॥ रानवीयपर्याच सराचा "संविषा" तर । पात्र्य स्वामानुनायायाः जिन्दिकाराज्याम् ॥ पर्रातां न समुनीयं न प्रतिलागाराय न हेर्नेत्र मुरुराह्या नताह तत्पारहाम॥

